

लेखक एव सम्पादक '
डा. कस्तूर चन्द कासलीवाल

एम ए पी एच. डी., शास्त्री
जयकुमार जैन
मत्री मुलतान दिगम्बर जैन समाज

बीर निर्वाग संवत् 2506 विक्रम संवत् 2037 वैसाख सुदो 12 शनिवार दिनांक 26-4-80

प्रकाणक:
श्री मुलतान दिगम्बर जैन समाज
दिल्ली - जयपुर

मुद्रक: आर. के. प्रिण्टर्स जयपुर प्राप्ति स्थान:
श्री मुलतान दिगम्बर जैन समाज
श्री दिगम्बर जैन मन्दिर
आदर्श नगर, जयपुर

शुभरंतेश



परमपूज्य एलाचार्य 108 मुनि श्री विद्यानन्द जी महाराज का शुभ सन्देश।

मुलतान दिगम्बर जैन समाज धर्मनिष्ठ समाज है। वह अईदभिक्त, जिनवाणी सेवा एव गुरुभिक्त मे सदैव तत्पर रहती है। अनेक बाधाओं के उपरान्त मुलतान से सभी जिन प्रतिमाओं को, हस्तिलिखित शास्त्रों को जयपुर लाना तथा आदर्शनगर में भव्य एवं विशाल जिनालय का निर्माण, शास्त्र भण्डार की सुव्यवस्था एव साधुओं की सेवा सुश्रूषा आदि कार्य, उनकी देवशास्त्र गुरुभिक्त के प्रत्यक्ष उदाहरण है। मुलतान समाज ने भगवान महावीर के 2500 वे परिनिर्माण महोत्सव के अवसर पर महावीर कीर्तिस्तम्भ का निर्माण कराकर एक बहुत ही सुन्दर कार्य किया है। ऐसी जीवित एव कियाशील समाज का इतिहास अवस्य लिखा जाना चाहिए। जिससे भविष्य मे उससे प्रेरणा प्राप्त हो सके हैं।

इसके लिए भेरा शुभाशीर्वाद है।





### परम श्रद्धेय पूज्य श्री कानजी स्वामी सोनगढ (गुजरात)

मुलतान दिगम्बर जैन समाज आदर्शनगर का पत्र डा० श्री हुकुमचन्द जी भारित्ल ने जब पूज्य कानजी स्वामी को पढकर सुनाया तो उनके मुख से जो अमृत वचन निकले वे इस प्रकार है :—

"मुलतान दिगम्बर जैन समाज तत्व प्रेमी समाज है। दो सी पच्चीस वर्ष पहले मुलतान की समाज के प्रश्नो के उत्तर मे ही पण्डित श्री टोडरमल जी ने अपनी रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी थी।

अच्छा है कि वे वेदी प्रतिष्ठा और पुस्तिका प्रकाशन कर रहे है। उनको ही क्या हमारा तो सवको ही यह मगल आशीर्वाद है कि सभी जीव तत्वाभ्यास कर शुद्धात्मतत्व को प्राप्त करे, आत्मा का अनुभव करे, अनन्त सुखी हो।



श्रोमान साहू श्रेयासप्रसाद जी जैन बम्बई

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री मुलतान दिगम्बर जैन समाज ने अपनी धार्मिकता, समाज-सेवा एवं सांस्कृतिक धरोहर को यथावत कायम रखा है। वस्तुत जयपुर में स्थापित इस सस्था की पृष्ठभूमि युग-युगान्तरो तक स्मरणीय रहेगी।

यह भी गौरव का विषय है कि संस्था द्वारा स्थापित दिग्म्बर जैन मन्दिर की "रजत जयन्ती" इस वर्ष अप्रेल मे विविध कार्यक्रमों के साथ मनाई जा रही है। यह एक पवित्र अनुष्ठान है। इस अवसर पर "मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के आलोक में" पुस्तक का प्रकाशन स्तुत्य है।

आशा है, उक्त पुस्तक मे मुलतान जैन समाज के विषय मे व्यापक सामग्री से समाज लाभान्वित होगा और प्रेरणा मिलेगी । इसके सफल प्रकाशन के लिए में अपनी शुभकामनाये भेजता हूँ ।

श्रेयांस प्रसाद

सरसेठ, कैप्टन श्री भागचन्द जी सोनी अजमेर

मुलतान नगर के निवासियों के साथ मेरा पत्र-व्यवहारात्मक प्राचीन सम्पर्क रहा है और में उनकी धार्मिक रुचि व गतिविधियों से परिचित हूँ। देश के विभाजन के बाद आई अभूतपूर्व आकस्मिक महान विपत्ति, जिसमें मुलतानी धर्म बन्धुओं को अपना सर्वस्व छोडना पडा। परम पूज्य प्रतिमाओं को स्थानान्तरण करना साधारण कार्य नहीं था। किन्तु वहां की धर्मप्रिय, अगाध्रशृद्धालु जैन समाज ने अपनी सारी शक्ति लगाकर अदम्य उत्साह के साथ उन्हें जयपुर लाकर विराजमान ही नहीं किया किन्तु उन्हें एक ऐसे विशाल, भव्य, पावन, मनोहर जिनालय में चिरस्थायी कर भक्तिमान धर्मात्माओं के इतिहास में एक ऐसी नवीन कडी जोड दी जिसे आगामी पीढी आदर्शरूप में समरण करती रहेगी।

श्री महावीर कीर्तिस्तम्भ धर्मोद्योत का कारण होकर चिरकाल तक जैन धर्म की प्रभावना करता रहेगा यह सुनिश्चित है।

में मुलतान दिगम्बर जैन समाज के उत्साह व लगन की सराहना करता हू तथा इन समारोहों की सफलता चाहता हुआ यह धर्मायतन चिरकाल तक धर्म-बन्धुओं के आत्म-कल्याण का निमित्त बने और सर्व मुलतानी बन्धुओं का सर्वप्रकार से उत्कर्प हो यही कामना करता हूँ।

भागचन्द सोनी



श्रीमान् बाबू भाई चुन्मीलाल जी मेहता फहेतपुर मोटा (गुजरात).

आपका मुलतान दिगम्बर जैन समाज हमेशा सच्चे देवशास्त्र, गुरु के अनन्य भक्त प्रेमी रहा है, कट्टर श्रद्धालु है। पिंडत टोडरमल जी के प्रति अति श्रद्धावान है-वीतराग-मार्गानुसारी है। आदर्शनगर मे एक आदर्श संस्था है। आपकी समाज भी सगिठत है, उदार हृदय वाले सभी भाई-बहिन स्वाध्याय प्रेमी है।

श्री मुलतान दिगम्बर जैन समाज विशेषतया वीतरागमार्गानुसारी बनकर सुन्दरतम प्रशस्त मार्ग मे अरूढ होकर शीघ्र।तिशीघ्र आत्म-कल्याण को प्राप्त हो यह मंगल कामना करता हूँ।

बाबू भाई मेहता



(डॉ॰ वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर) प्रोफेसर एव अध्यक्ष इतिहास विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

पूर्व मध्यकाल मे मुलतान उत्तर-पश्चिमी भारत का प्रमुख नगर था। जैन ग्रन्थो मे इसे मूलत्राण अथवा मूलस्थान कहा गया है। इस नगर पर अरबो का अधिकार 8 वी शताब्दी मे ही हो गया था। तत्पश्चात् वहा सतत मुस्लिम शासन रहा।

मुलतान की सैनिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति थी। मुगलकाल में यह मुलतान सूर्वे की राजधानी रहा। यहा आगरा व लाहौर से बड़ी मान्ना में सूती कपड़ा, बंगाल के बने सूती वस्त्र, पगड़िया, छीट, बुरहानपुर से सालू व थोड़ी मात्रा में मसाले आते थे जिनका फारस को निर्यात किया जाता था। फारस आसपास के क्षेत्र से बड़ी मात्रा में यहा से शक्कर लाहौर व थट्टा भेजी जाती थी और थोड़ी बहुत अफीम भी। यहा के बने धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। नगर का व्यापार मुख्य रूप से हिन्दू व जैन साहूकारों के हाथ में था।

प्रारम्भ से ही मुलतान का धार्मिक महत्व भी रहा है। यहा का सूर्य मन्दिर सम्पूर्ण भारत मे प्रसिद्ध था। कुवलयमाला मे इसका उल्लेख है। यह भी विश्वास प्रचलित था कि यहां आकर कुव्ट रोग निवारण हो सकता है। कालान्तर मे मुलतान दिगम्बर जैन सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र बन गया। 13 वी शताब्दी से ही मुलतान सूफी सम्प्रदाय के सुहरावर्दी सिलसिले का केन्द्र भी बन गया था। 17 वी शताब्दी मे महाकिव बनारसी दास के समयसार नाटक की बढती हुई लोकप्रियता के साथ ही यहा जैन समुदाय मे अध्यात्म का प्रभाव स्थापित हुआ। यह उल्लेखनीय है कि आगरा, मुलतान, डेरागाजीखान व लाहौर आदि, जहा जैन मतावलम्बयो मे अध्यात्म अधिक लोकप्रिय हुआ वे स्थान सूफी विचारधारा के भी केन्द्र थे और साथ ही समृद्ध ओसवाल जैन की व्यापारिक गतिविधियो तथा निवास स्थल भी थे। यहा स्वतत्र चिन्तन की परम्परा स्थापित हो चुकी थी। महाकिव बनारसीदास का अध्यात्म मूलरूप मे विभिन्न दर्शनग्राही, उदार, सुधारवादी विचारधारा थी जिसके पल्लवित होने के लिए मुलतान का धार्मिक वातावरण अनुकूल था।

मुलतान, डेरागाजीखान आदि के ओसवाल जैन समाज का इस क्षेत्र में तथा पंजाब में बराबर प्रभाव बना रहा और उन्होंने साहित्यिक, धार्मिक व सास्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रस्तुत पुस्तक मे डा० कासलीवाल ने विविध प्रकार की सामग्री सकलित कर इन्हीं बातो पर प्रकाश डाला है और सामाजिक एव ऐतिहासिक हिष्टकोण अपनाते हुये मुलतान के दिगम्बर जैन समाज का इतिहास प्रकाश में लाने में अत्यिधिक प्रशसनीय कार्य किया है। उनके प्रयत्न से इतिहास के विद्वानों को इस दिशा में और अधिक गवेषणा करने की प्रेरणा भी मिलेगी।

मुलतान दिगम्बर जैन समाज जयपुर ने प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है और इसके लिए सारा समाज धन्यवाद का पात्र है।

डॉ० वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर

# GR-diddl

### त्रादर्श समाज के सिदयों से बढ़ते चररा

गुलाबी नगरी जयपुर मे आदर्श-नगर स्थित वि॰ जैन मन्दिर के मुख्य द्वार पर जब में आकर रकी तो ऐसा लगा जैसे किसी चित्रपट गृह मे आई हूँ। मन्दिर के बाहर का दृश्य ही बडा मोहक एव आकर्षक है। इस मन्दिर की पावन भूमि का यह तिकोना पिथकों को भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर आव्हान करता हुआ सुशोभित होता है। महावीर-कीर्ति स्तम्भ ने इस तिकोने की शोभा मे चार चाद लगाये है। बरबस ही दर्शक का मन मन्दिर मे प्रवेश पाने को बेचैन हो जाता है। मन्दिर मे सफाई ऐसी कि पत्थर चांदनी सा चमकता है, जिसमे मुह देख लो। गर्भगृह मे वीतराग प्रभु की अनेक छितयों मे चमकता एवं झाकता परमात्मा का सौम्य रूप सहज ही दर्शक को भीतर तक आप्लावित कर देता है। भक्तजन अनजाने मे ही कहने को विवश हो जाते है कि मन्दिर बहुत ही सुन्दर बनाया है। जयपुर मे आकर जिसने यह मन्दिर नही देखा उसने कुछ नही देखा। ये सभी मूर्तिया देश विभाजन के समय ई 1947 मे वायुगन द्वारा पाकिस्तान स्थित मुलतान एव डेरागाजी खान से आई है। यह सुनकर यात्री आश्चर्यान्वित हो श्रद्धा सहित कह उठता है धन्य है इन लोंगो की धार्मिक निष्ठा को।

मन्दिर के साथ स्वाध्याय भवन, सरस्वती भण्डार तथा रोगियो की सिक्रय सेवा के अर्थ महावीर-कल्याण केन्द्र इसकी पूर्णता को प्रदिश्ति कर रहा है जिसमे वैद्यरत्न श्री सुशील जी एव उनके सुशिष्य श्री अशोक जी गोधा निष्ठापूर्वक मानव सेवा करते है। सुदूर प्रदेश में शंका के समाधान रूप विद्वद्वर पिंडत टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी इस समाज के तत्वप्रेम, आध्यात्मिक जिज्ञासा एव मग्नव सेवा के परिचायक है।

यू तो वर्ष के तीन सी पंसठ दिन यहा सामूहिक पूजन एव शास्त्र-सभा चलती है। परन्तु दशलक्षण, अब्हान्हिका एव दीपावली आदि पर्वों के दिनों में जिस सुर-ताल से गाजे- बाजे के साथ सामूहिक पूजन एवं साध्य आरती होती है, उसको सुनकर मूक भी मुखर हो उठता है। वह हश्य देखते ही वनता है। पर्व के दिनों में सभी लोग एकाशन पूर्वक हरी- पिन्यों का त्याग करते है। इस समाज में साधु-भित्त भी कम नहीं है। साधुओं के आवास की सुन्दर व्यवस्था है तथा लोगों को साधु-सेवा व आहार-दान में बडा आनन्द आता है।

मुट्ठी-भर जैन घर से बेघर होकर जयपुर व दिल्ली मे आकर बसे। अपने व्यापार को जमाया, घर बनाये और फिर इतने अल्प समय मे विशाल मन्दिर का निर्माण वास्तव मे ही दुष्कर परन्तु प्रशंसनीय कार्य है। इसलिए कहा है—"धर्मो रक्षति रक्षितः"।

श्री मन्दिर जी के रजन जयन्ती एवं महाशीर कीर्ति स्तम्भ की वेदी प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष मे "मुलतान दिगम्वर जैन समाज-इतिहास के आलोक मे" पुरतक का प्रकाशन अति प्रसन्नता का विषय है। इस इतिहास से समाज का ओसवाल होते हुए दिगम्बर होने की प्राचीनता का सम्यक् परिचय मिलता है। इस अवलोकन से काफी प्राचीन तत्व इसके समर्थन मे प्रकाश मे आये हैं। इनमे से कुछ नुख्य ऐसे है-जैसे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ की सवत् 1481 की मुलतान दि० जैन मन्दिर की मूलनायक प्रतिविम्ब थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा प्रचलित थी। मूलतान द्र्ग से प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की ही सवत् 1548 वैशाख सुदी 3 की प्रतिष्ठित प्रतिबिम्ब इस वात को और पुष्ट करती है। इसके अतिरिक्त सत्रत् 1565, 1638, 1883, 1 आदि की प्रतिमाये वहा दिगम्बर जैन धर्म की प्राचीनता का प्रमाण है। इस प्रकार सवत् 1745, 1748, 1750, 1778 के हस्तलिखित ग्रन्थों से पता लगता है कि वहा का समाज दिगम्बरत्व मे आस्था रखता था। मुलतान से 60 मील दूर सिन्धु नदी के किनारे उरागाजीखान मे भी दि॰ जैन समाज इतना ही प्रचीन है। जिसके मन्दिर की मूलनायक प्रतिमा (मूर्ति) सवत् लिखने की पद्धति से भी पूर्व की है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिगम्बर साधुओं का मध्यकाल मे लोप प्राय होने से जैन समाज के पारस्परिक सम्बन्ध उतने निकट नही रह पाये । परन्तु प० टोडरमल जो की रहस्यपूर्ण चिट्ठा परस्पर तात्विक एव वैचारिक सम्बन्धो को प्रदर्शित करती है।

ब्र. कुमारी कौशल

### 3,4णां ओर से

मुझे इस पुस्तक के सन्दर्भ मे यह कहना है कि इसके सकलन तथा संपादन एव प्रकाशन मे यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रृटि रह गई हो तो उसे मेरी अल्पबृद्धि ही मानकर क्षमा करने की कृपा करे। यद्यपि मेरी ओर से यथाशक्ति यही चेष्टा रही है कि समाज से सम्बन्धित उल्लेखनीय विवरण अप्रकाशित न रहे पर फिर भी पूर्वाभ्यास, सीमित बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, एव सन्तोषप्रद मनोनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होने से अन्जान मे यदि किसी परिवार परिचय में तथा विशिष्ट जन के विवरण में कोई विशेष वृत्तात का समावेश होने से रह गया हो तो उसकी भूल के लिए में क्षमाप्रार्थी हूँ। मेरी ओर से पूरी सतर्कता बरतने में कोई कसर नहीं रखी है फिर भी किसी की दृष्टि में कोई अभिष्ट प्रकरण प्रकाशित होने से रह गया हो अथवा यथास्थान न हो तो क्षम्य समझा जावे।

अोसवाल दि॰ जैन परिवारों का बाहुल्य प्रायः मुलतान डेरागाजीखान, मुजफ्फरगढ आदि (वर्तमान पाकिस्तान) नगरो तक ही सीमित था। यह समाज कब से वहाँ था यह खोज का विषय है किन्तु 15 वी शताब्दी से अस्तित्व के सकेत अवश्य मिलते है, तथा तथ्यो के आधार पर यह भ्रान्ति भी निर्मूल हो जाती है कि यह सब इवेताम्बर से दिगम्बर हुए होगे।

मुलतान दि॰ जैन समाज का अब तक कोई ऋमवद्ध इतिहास लिपिबद्ध नही था, जबकि यह नितान्त आवश्यक है और इसका अभाव निरन्तर अखर रहा था। इतिहास कालावधि मे समाजिक कार्यकलापो का दिग्दर्शन कराता है और स्वरूप बोध कराने मे सहायक होने से उपादेयता की दृष्टि से भी आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से यह पूरतक लिखी गई है। इसमे मुलतान प्रदेश की धार्मिक, आर्थिक एव सामरिक द्ष्टि से महत्व वर्धमान नौलखा का पाडित्य, उनकी सुपुत्री कवयित्री अमोलका बाई की कृतिया विशेष उल्लेखनीय है । जयपुर से मुलतान में दी गई प्रवर पडित टोडरमल की महान रहस्यपूर्ण चिट्ठो वर्तमान सिंगवी परिवार के जनक यशस्वी श्री लुणिन्दामल जी की जीवनी का दिग्दर्शन, मूलतान मे हुए किव दौलतराम जी को भी उजागर किया गया है। समाज की प्राचीनता पर तो प्रकाश डाला ही है, गत शताब्दि के कातिपय कुछ महानुभावों की जीवन झाँकियों का भी समावेश किया गया है। भारत विभाजन का करुण दृश्य दिल्ली तथा जयपुर बसने का वृत्तान्त एव आदर्शनगर, जयपुर में बने दि॰ जैन मन्दिर, महावीर कीर्ति स्तम्भ, महावीर कल्याण केन्द्र एवं सामाजिक गितविधियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसके अतिरिक्त विशेष व्यक्तियो एवं समाज के परिवारों का परिचय दिए जाने का प्रयास किया गया है। मुलतान दि० जैन समाज के विषय मे भारतवर्षीय दि० जैन विद्वानों के विचार भी उद्धृत किए गये हैं।

16 वर्ष पूर्व पिंडत श्री अजितकुमार जी ने श्री न्यामतराम जी को मुलतान दि॰ जैन रामाज का इतिहास लिपिवद्ध कराने की अभिलाषा व्यक्त की थी। किन्तु उनका अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर देहावसान हो जाने से इतिहास लिखवाने वाली वात उन्हीं के साथ समाप्त हो गई। किन्तु कार्य होने का समय निश्चित होता है और जैसा होने का होता है वहीं होता है उसके निमित्त भी वैसे ही बनते है। कम से कम इस प्रकरण में तो ऐसा हो हुआ।

अनायास ही कुछ समय पूर्व दिल्ली मे श्री गुमानीचन्द जी से मेरी बात हुई कि एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित कराई जाय जिसमे हमारी समाज मे प्रचलित पद्धित से प्जाये, स्तोत्र पूर्वजो से चले आ रहे भक्ति, अध्यात्म, उपदेशात्मक प्राचीन गीतो का क्रमबद्ध सकलन हो तथा कुछ अपना इतिहास भी लिखा जाय जिससे भविष्य मे समाज पूर्व परम्परागत धर्म साधन कर सके अथा पूर्वजो के विषय मे जानकारी प्राप्त कर सके।

इस योजना को उपयोगी जानकर इसे मूर्तरूप देने के लिए वहा समाज के कुछ विशिष्ट महानुभावों से सम्पर्क किया गया । आर्थिक सहायता उपलब्ध होने के आक्वासन स्वरूप इस कार्य का शुभारम्भ हुआ ।

जयपुर आकर जब श्री न्यामतराम जी को इसकी जानकारी दी तो वे आनन्द विभोर हो गये और कहा कि मेरा दीर्घकालीन स्वप्न साकार हुआ तथा उन्होंने पडित श्री अजितकुमार जो की बात दोहराई, समाज की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया जिस पर प्राय सभी ने प्रसन्नता प्रकृट की तथा परिवार परिचय प्रकाशन के रूप मे धन राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव की भी स्वीकृति प्रदान कर अनुमोदित किया।

श्री न्यामतराम जी के साथ पुस्तक प्रकाशन की रूपरेखा तैयार किए जाने के सम्बन्ध मे जब श्रीमान् डा॰ हुकुमचन्द भारिल्ल से मिले तो उन्होंने पूजन आदि की पुस्तक नित्य उपयोग मे लिए जाने की दृष्टि से इतिहास की पुस्तक का पृथक् प्रकाशन कराये जाने का परामर्श दिया। इतिहास के लिए समाज-सेवी डा॰ कस्तूरचन्द जी कासलीवाल से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनसे इतिहास लेखन का कार्य करने की प्रार्थना की गई जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर हमे कृतार्थ कर दिया जिसके लिए समस्त समाज उनका आभारी रहेगा। डा॰ कासलीवाल जी ने निरन्तर आदर्शनगर मन्दिर आकर वहाँ रखी हस्तलिखित पाण्डुलिपियो नथा मूर्तियो के प्रजस्ति लेखों से अभीष्ट सामग्री एकितत करने में जो अथक परिश्रम किया उसके लिए मुलतान दि॰ जैन समाज सदैव ऋणी रहेगा।

मुलतान दि० जैन समाज को आशीर्वाद रूप गुरुजनो, विद्वानो एव श्रीमानो ने गुभ सदेश एव लेख भेजकर जो उपकृत किया है, समाज सदैव उनका आभारी रहेगा। इस पुस्तक प्रकाशन की योजना के प्रणेता मुलतान दि॰ जैन समाज के प्राणे की गुमानीचन्द जी दिल्ली वाले विशेष धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने न केवल मुक्ते प्रारम्भ में प्रेरित किया अपितु उनका सहयोग स्देव प्राप्त होता रहा। इसी भांति श्री तोलाराम जी गोलेछा, श्री मनमोहन जी सिगवी, श्री रोशनलाल जी गोलेछा आदि का सराहनीय सहयोग प्रशंसा किए बिना नही रहा जा सकता। जयपुर मे श्रद्धेय श्री न्यामतराम जी जिस स्फूर्ति एव लगन से सभी योजनाओं को हमेशा कियान्वित कराने मे अग्रणी रहकर प्रेरणाप्रद पथ-प्रदर्शक रहे यह सर्व विदित है उनको समाज कभी भुला नही सकता।

श्री बाबूलाल जी सेठी अध्यापक श्री महावीर विद्यालय प्रेस कापी वनवाने एव श्रीमान् सुरेन्द्रकुमार जी जैन वाचनालयाध्यक्ष श्री दि० जैन महावीर उच्चतर मा० विद्यालय जयपुर ने प्रकाशन मे जो अपूर्व सहयोग दिया वे बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

जयपुर में इस पुस्तक के प्रकाशनार्थ अर्थ सग्रह कराने मे श्री शम्भुकुमार जी, श्री जवाहरलाल जी, श्री शीतलकुमार जी आदि ने जो सहयोग दिया उन सभी को में धन्यवाद देता हूं तथा श्री रामकलप जी पाण्डेय का पुस्तक प्रकाशन मे जो सहयोग रहा वह भी सराहनीय हैं।

अन्त मे में समस्त मुलतान दि० जैन समाज दिल्ली, जयपुर को जिन्होने धनराशि, परिवार परिचय विवरण तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराकर पुस्तक प्रकाशन में सहयोग दिया, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। क्षमा प्रार्थी।

E. GIU Olury

जयकुमार जैन मंत्री-मुलतान दि० जैन समाज

## लेए क...

मुलतान आदि नगरो (वर्तमान पाकिस्तान) से आने के कारण इरा समाज का नाम मुलतान दि॰ जैन समाज पड़ गया है। इसमे डेरागाजी खान आदि से आये समाज का भी इतिह,स जुडा है।

किसी भी देश, समाज एव जाति का इतिहास उसके अतीत की घटनाओं का कमवध्द प्रस्तुतीकरण है। उस इतिहास के आधार पर भविष्य का सुन्दर महल खड़ा किया जा सकता है। जिप पमाज का जितना उज्ज्ञल इतिहास है वह उतना ही गर्वोन्नत होकर चल सकता है। जेनध्रमें एव जैन समाज के इतिहास के अभो तक अधिकाण पृष्ट इधर उधर विखरे हुए है जिनके सकला एव सुगम्पादन की महती आवश्यकता है। आज समूचा जैन समाज विभिन्न सम्प्रदायो, पथो, जातियो एव उपजातियों में बटा हुआ है इसलिये एक दूसरे को पहिचानना भी कठिन प्रतीत होता है। खडेलवाल, अग्रवाल, ओसवाल, परवाल, जैसवाल, पल्लीवाल आदि चौरासी जातियों में विभक्त समाज आज कुछ ही जातियों तक सीमत रह गया है और शेष जातिया हो नहीं उनका इतिहाम भो अतीत के पृष्ठों में विलुष्त हो चुका है उनके वारे में जानने को न तो हम उत्सुक है ओर न उनके इतिहास को सामग्री ही सहज रूप से उपलब्ध होती है। इसलिये अवशिष्ट जातियों एव प्रकाशन को यदि कोई योजना बन सके तो हमारी आगे आने वाली पीढी उससे प्रेरणा ले सकेगी।

मुलतान दिगम्बर जैन समाज एक जीवित एव धर्मनिष्ठ समाज है। गत 500-600 वर्षों से जैन धर्म एव समाज को अनुप्रागिन रखने के लिये उसने अपना महान योगदान दिया है। यह समाज प्रारम्भ से हो दिगम्बर समाज के रूप मे रहा है और कभी कम कभी अधिक सख्या मे अपना अस्तित्व बनाये रखा है। सन् 1947 मे मुलतान से जयपुर मे आने के पश्चात् इस समाज ने अपने अस्तित्व को बनाया हो नहो रखा किन्तु उसको उज्ज्वल बनाने का भी प्रयास किया है। ऐसे समाज के इतिहास को महतो आवश्यकता थो जो प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन से बहुत कुछ रूप मे पूरो हो सकेगो। जब मुलतान समाज के अध्यक्ष एव मत्रो मेरे पास आये और उन्होंने महाबोर कोर्तिस्तम्भ की वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एव मन्दिर के रजत जयंती नमारोह के अध्योजन के समय मुलतान दि॰ जैन समाज के इतिहास को लिखने एव प्रकाशन मे सहयोग देने का प्रस्ताव रखा तो मुक्ते प्रसन्तता हुई और मेने इसे सहर्प स्वीकार कर लिया।

लेकिन इतिहास लेखन के लिये सामग्री का उपलब्ध होना आवश्यक है क्योंकि विना तथ्रों के किसो जाति अथवा समाज का इतिहास लिखा भो कैसे जा सकना है। मुलतान तो अव पाकिस्तान का अगवन चुका है इनलिये मुलनान समाज का इतिहास किस आधार पर लिखा जावे। इसके अतिरिवत मुल्तान समाज के वारे मे हमारे मन मे वही गरुत धारणा यह रही कि मुलतान समाज ओसवाल होने के ताते स्वेताम्बर से दिगम्बर धर्म का अनुयायी हुआ होगा। इस गलत धारणा ने समाज को शेप भारत की दिगम्बर समाज से दूर रखा और अलगाव का भाव बनाये रखा। लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्ता है कि मुलतान दिगम्बर जैन समाज गत 500-600 वर्षों से तो पूर्णतः दिगम्बर समाज रहा और इसके पूर्व भी वह इसी रूप मे था। इसमे कोई संदेह नही है। श्वेताम्बर ओसवाल समाज के गोत्र होने पर भी वह अपने उद्भवकाल से ही दिगम्बर था और फिर दिगम्बर ही रहा इसमे कोई सदेह नही है।

मुलतान समाज के इतिहास लेखन मे मैंने समाज के शास्त्र भडार एवं मूर्ति लेखों के सहारे इतिहास के रूप में कुछ तथ्य रखने का प्रयास किया है। में उसमें कितना सपल हो सका हूँ यह विद्वानों के निर्णय करने की वस्तु है। फिर भी समाज का इतिहास संक्षिप्त रूप में ही सही प्रस्तुत हो सका है इसीकी मुझे प्रसन्नता है।

अन्त मे मुलतान समाज के, अघ्यक्ष श्री न्यामतरामजी एव मंत्री श्री जयकुमारजी जैन का आभारी हूँ जिन्होंने इतिहास लेखन में किटने ही तथ्यों को बतलाकर मुझे पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। प्रस्तुत पुस्तक में हमने समाज के परिवरों का परिचय देने का भी प्रयास किया है उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि आज का परिचय ही कल के इतिहास की एक कड़ी होगी।

"इतिहास के आलोक मे" पुस्तक के लिये हमने समाज के कुछ विद्वानों के समाज से संबंधित संस्करणों को भी प्रस्तुत पुस्तक में देने का प्रयास किया है। वे सभी इतिहास के ही अग है और भविष्य के लिये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। में सभी विद्वानों का आभारी हूँ जिहोंने हमारे निवेदन को स्वीकार करके अपने विचार भेजने का कष्ट किया है।

डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल



मुलतान डेरागाजीखान (वर्तमान पाकिस्तान) मे दि॰ जैन प्राचीन काल से रहते चले आ रहे है, जिसका इतिहास इस पुस्तक मे भली भाति वताया गया है।

पाकिस्तान वनने के बाद ये सब परिवार भारत आकर जयपुर, दिल्ली, बम्बई आदि मे अपनी सुविधानुसार व्यवसाय की दृष्टि से बस गये। धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार आवासीय भवन आदि बना लिये। राजस्थान सरकार ने आदर्शनगर बसाया उसमे हम लोगों को प्लाट भी मिले और मन्दिर के लिए एक भूखण्ड भी आवटित कराया गया। जब सब लोग अपने को पुनर्स्थापन करने, रोजगार आदि जमाने मे लगे थे उसी समय धर्म साधन के लिए मन्दिर निर्माण की भी आवश्यकता उसी तरह आवश्यक समझ रहे थे।

माघ सुदी पचमी सन् 1954 ई॰ को श्रीमान् कवरभान जी ने समाज के सहयोग से श्रीमान् पडित चैनसुखदास जी जिनकी कि हमारे समाज पर विशेष धर्मस्नेह एव कृपा थी, के सानिघ्य मे श्रीमान् सेठ गोपीचन्द जी ठोलिया के कर-कमलो द्वारा इस मन्दिर का शिलान्यास कराया गया। सर्वप्रथम समाज श्री कवरभान जी का सदैव आभारी रहेगा कि जिन्होंने अथक प्रयत्न से मदिर की जमीन ली तथा धर्म साधन का बीजारोपण किया।

मन्दिर का निर्माण कार्य आगे बढा। समस्त मुलतान दि० जैन समाज दिल्ली, जयपुर एवम् बम्बई आदि के महानुभवों ने विपम परिस्थितियों में भी अपनी सामर्थ्य से अधिक जो आर्थिक सहयोग दिया उसके लिए में उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री आसानन्दजी वगवाणी दिल्ली का जीवन पर्यन्त वहें उत्साह के साथ तन मन धन से मन्दिर निर्माण में सहयोग रहा इसके लिए वह श्री पल्टू सिंह जैन आर्चिटेक्ट को कई बार लेकर जयपुर आये। इसी प्रकार श्री घनश्याम दासजी जब तक जयपुर रहे पूर्ण सहयोग देते रहे। दिल्ली चले जाने पर भी उनका सहयोग कम नहीं हुआ वहाँ वैठे-वैठे भी उन्होंने इस कार्य को पूरा कराने में पूर्ण रुचि ली तथा गुमानी चन्दजी, श्री तोलारामजी आदि ने स्वयं तो हर प्रकार का महयोग दिया ही समाज से भी अर्थ सग्रह के लिए समय-समय पर योजनाए वनाकर धन एकत्रित कराया। इस तरह श्रीमान शिव नाथमल जी, श्री दीवान चन्दजी, श्री श्रीनिवासजी, श्री शकर लालजी आदि समस्त मुलतान दिगम्बर जैन समाज दिल्ली ने इस मन्दिर के निर्माण में सभी प्रकार का तन मन धन से जो सहयोग दिया उन सवको जितना भी धन्यवाद दिया जाय थोडा है।

महावीर कीर्ति स्तम्भ के निर्माण मे श्री रगूलाल जी वगवांणी एव श्रीमती विश्वनी देवी धर्मपत्नी स्व० श्री घनश्याम दास जी सिंगवी तथा उनके पुत्र श्री इन्द्रकुमार, श्री वीर कुमार ने आधिक सहयोग देकर जो यह महान कार्य पूरा कराया में उन्हे हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

जयपुर मन्दिर में श्री मोतीराम कवरभानजी ने स्वाघ्याय भवन, श्री माधोदास, श्री बलभद्र कुमार ने मुख्य द्वार, श्रीमती पदमो देवी एवं उनके पुत्र श्री शीतल कुमार ने महावीर कल्याण केन्द्र भवन की नीचे की मजिल बनवाकर एवं श्री रमेश कुमार, श्री बंशीलाल जी ने ऊपर की मंजिल में आर्थिक सहयोग देकर तथा श्रीमती रामो देवी धर्मपत्नी श्री आसानन्दजी सिंगवी एवम् उनके पुत्रों ने अतिथि गृह, अपने ससुर श्री आसानन्दजी सिंगवी की स्मृति में श्री महेन्द्र कुमारजी ने मन्दिर भवन के आगे चौक का फर्श बनवाकर जो सराहनीय कार्य किये वह अद्वितीय है। तथा समस्त मुलतान दिगम्बर जैन समाज जयपुर के सभी महानुभावों ने मन्दिर निर्माण के दायित्व को तन मन धन से सहयोग देकर बड़ी कुशलता दृढता एव उदारता के साथ पूर्ण किया। समाज का अध्यक्ष होने के नाते में अपना कर्तव्य मानता हूँ कि उन सभी महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद दूँ। जिन्होंने इसको पूर्ण कराने में सहयोग दिया है।

इस विशाल भव्य एव सुन्दर मंदिर को मूर्तरूप दिया मत्री, श्री जयकुमारजी ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय के 25 वर्ष देकर और साथ दिया श्री बलभद्रकुमारजी ने मन्दिर आदि के निर्माण कार्य को पूरा कराने मे। में तो क्या समस्त मुलतान दि० जैन समाज उन दोनों की जितनी प्रशंसा करे थोडी है। जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र है और समाज उनका सदैव आभारी रहेगा।

जैसे ही मन्दिर निर्माण का कार्य पूरा होने को आया मुक्ते याद आई उस पत्र की जो आज से करीब 16 वर्ष पूर्व पंडित श्री अजितकुमार जी ने दिनाक 1-4-64 ई० को मुझे लिखा था कि "मुलतान के ओसवाल दि० जैन समाज का कोई लिपिबद्ध इतिहास नही है मेरी इच्छा है कि वह अवश्य लिखा जाना चाहिए। अगर आप तैयार हों तो में उसे लिखना चाहता हूँ जिसमे पूर्ण इतिहास एव परिवारो की फोटू सहित जानकारी दी जावे।" जिसकी याद मेरे मन मे बार-बार उठती थी किन्तु मन्दिर निर्माण के कठिन कार्य को देखते हुए अन्दर ही अन्दर रह जाती थी।

वज्रपात पडा उस दिन जब अचानक सुना कि पडित जी का महावीर जी में दुर्घटना से देहावसान हो गया, इच्छा कुछ मर सी गई कि अब यह काम शायद कभी न पूरा हो पायेगा।

अनायास एक दिन मत्री श्री जयकुमार जी ने मुझसे आकर यह कहा कि मेरे विचार से एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित कराई जाय जिसमे हमारी समाज मे प्रचलित पूजाएं, भक्ति, आध्यात्मिक एवं उपदेशक गीत आदि हो तथा उसमे समाज का इतिहास भी हो।

इसके लिए दिल्ली मे श्री गुमानीचन्द जी से बात हुई शी जिसे उन्होने बहुत पसन्द किया तथा मेरे साथ चलकर कुछ लोगो से आर्थिक सहयोग देने का वचन भी ले दिया।

सुनते ही मुक्ते अन्दर से कुछ ऐसी खुशी की अनुभूति हुई कि जिस कार्य को मैं अब असम्भव मान वैठा था उसके होने की कुछ किरण दिखाई देती है, सराहना की और साथ देने का निर्णय लिया इस काम को पूरा करने का।

इतिहास का प्रारूप तैयार करने के लिए डा० श्री नस्तूरचन्द जी कासलीवाल के पास गये उन्होने कार्य को करने की सहर्ष स्वीकृति दी —कार्य प्रारम्भ हुआ।

पूजा पाठ सग्रह की पुस्तक समाज के सामने आ चुकी है। इतिहास आपके सामने है। श्री कासलीवाल जी ने तीन महीने तक जयकुमार जी को साथ बिठाकर मुलतान से आये लिखित शास्त्रभण्डार तथा वहाँ से आई मूर्तियों के लेखों में जो सामग्री प्राप्त की है उस आधार पर कठिन परिश्रम से यह इतिहास का ग्रन्थ तैयार किया गया है। यह हमारी समाज के लिए एक अद्वितीय कार्य हुआ है। इसका लाभ सैकड़ों वर्षों तक समाज को मिलता रहेगा। में डा० श्री कस्तूरचन्द जी कासलीवाल का बहुत-बहुत आभारी हूँ तथा उन्हें कोटिश धन्यवाद देता हूँ एव इसमें अन्य उन सभी महानुभावों को जिन्होंने दिल्ली जयपुर में अर्थ मग्रह एव सामग्री एकतित करने में सहयोग दिया, उन सबका भी में बहुत-बहुत आभारी हूँ।



**अध्यक्ष** मुलतान दि० जैन समा ज

### श्री मुलतान दि० जैन समाज

### कार्यकारिणी के सदस्य

| श्रीमान् न्यामतराम जी  | अध्यक्ष     |
|------------------------|-------------|
| ,, अर्जु नलाल जी       | उपाध्यक्ष   |
| ,, जयकुमार जी          | मंत्री      |
| " ईश्वरचन्द जी         | कोषाध्यक्ष  |
| ,, बलभद्रकुमार जी      | संगठन मत्री |
| " गिरधारी लाल जी       | सदस्य       |
| ,, जयकुमार जी (रगवाले) | 97          |
| " ज्ञानचन्द जी         | 17          |
| ,, भागचन्द जी          | e <b>1</b>  |
| " महेन्द्रकुमार जी     | e <b>e</b>  |
| ,, नथमल सोगानी         | tt          |

# - ARIONI UNIT

| 1: | इतिहास खण्ड                           | 1 से |
|----|---------------------------------------|------|
|    | भगवान महावीर के पश्चात्               | 1    |
|    | पंजाब मे जैन धर्म                     | 2    |
|    | मुलतान प्रदेश                         | 4    |
|    | वर्धमानं नौलखा                        | 7    |
|    | अमोलका वाई                            | 11   |
|    | पंडित प्रवर श्री टोडरमलजी             | 24   |
|    | रहस्यपूर्ण चिट्ठी                     | 25   |
|    | लुणिन्दामल एवं उनकी वंशावली           | 33   |
|    | कवि दौलतराम ओसवाल                     | 36   |
|    | संवत् 1901 से 2004 तक (भारत विभाजन)   | 39   |
|    | कल्याणी वाई                           | 42   |
|    | वीसवी शताब्दि के कुछ विशिष्ट महानुभाव | 43   |
|    | पडित अजित कुमारजी शास्त्री            | 50   |
|    | मुलतान का दिगम्बर जैन मन्दिर          | 53   |
|    | मुलतान छावनी                          | 60   |
|    | स्वतन्त्रता वर्ष 1947                 | 61   |
|    | डेरागाजीखान                           | 64   |
|    | जयपुर मे मुलतान दिगम्वर जैन समाज      | 76   |
|    | भगवान महावीर 2500वॉ निर्वाण महोत्सव   | 76   |
|    | महावीर कीर्तिस्तम्भ                   | 76   |
|    | महावीर कल्याण केन्द्र                 | 77   |

|    | पडित चैन सुखदासजी एवं मुलतान दिगम्बर जैन      |    |     |
|----|-----------------------------------------------|----|-----|
|    | ममाज के सदस्यों की आदर्शनगर मन्दिर मे मुनि    |    |     |
|    | विद्यानन्दजी से प्रथम भेट                     | 79 |     |
|    | महावीर कल्याण केन्द्र औषधालय                  | 82 |     |
|    | महावीर जीव कस्याण सिमिति                      | 85 |     |
|    | दिल्ली मे मुलतान दिगम्बर जैन समाज             | 86 |     |
| 2. | श्री मुलतान दिगम्बर जैन समाज                  |    |     |
|    | भारत वर्षीय दिगम्बर जैनविद्वानो की दृष्टि में |    | 88  |
| 3. | व्यक्ति परिचय                                 |    | 101 |
| 4. | श्री दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्श नगर का          |    |     |
|    | रजत जयन्ती समारोह                             |    | 108 |
| 5. | परिवार परिचय                                  |    | 109 |
|    | श्री मुलतान दिगम्बर जैन समाज जयपुर            |    |     |
| 6. | परिवार परिचय                                  |    | 165 |
|    | श्री मुलतान दिगम्बर जैन समाज दिल्ली           |    |     |

\$/108/-7 - 705



### मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के आलोक में

विश्व के प्राचीनतम धर्मों में जैन धर्म का विशेष स्थान है। इतिहासातीत काल से इस धर्म ने विश्व की सभी संस्कृतियों को प्रभावित किया है और अपने उदार सिद्धान्तो एवं परम्पराओं के आधार पर उनके विकास में योगदान दिया है। इसी अवसर्पिणी काल में इस धर्म मे 24 तीर्थंकर. 12 चक्रवर्ती सम्राट, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र एवं हजारों पुण्य-पुरुष हुए हैं जिन्होने देशवासियो को जीने की कला सिखायी, बुराईयों, गलत परम्पराओं एव अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सिखाया तथा जाति-भेद एवं वर्ग-भेद समाप्त कर प्राणी मात्र से प्रेम करने का मार्ग बतलाया। इन्ही कारणों से जैन धर्म देश के सभी भागों में समान रूप से "जन-धर्म" के रूप में लोकप्रिय बना रहा। इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने देशवासियों को विज्ञान युग में प्रवेश करना सिखलाया तथा असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, विद्या एव शिल्प का ज्ञान देकर उन्हें स्वावलम्बी बनना सिखाया। यही नही भगवान ऋषभदेव का सम्पूर्ण जीवन ही भारतीय भावनाओं का जनक बन गया। यही कारण है कि वे प्रथम तीर्थकर के रूप में ही पूज्य नही, अपितु वैदिक मन्त्रो में तथा पुराण एव भागवत मे आटवे अवतार के रूप मे भी मान्यता प्राप्त है। ऋषभदेव के पश्चात इस देश मे 23 तीर्थंकर और हुए, जिनमे तीर्थंकर नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की ऐति-हासिकता मे किसी को सन्देह नही है। भगवान पार्वनाथ का निर्वाण महावीर के 250 वर्ष पूर्व हुआ था। पार्वनाथ के समय अन्धविश्वासो का जोर था। पंचाग्नि तप तथा कमठ का उपसर्ग इस बात का द्योतक है। भगवान पार्श्वनाथ ने इनका घोर विरोध किया और आध्यात्म का प्रचार किया। भगवान महावीर के यूग मे हिंसा का ताण्डव नृत्य हो रहा था। उमके विरुद्ध उन्होने आवाज उठायी और अहिसा धर्म की श्रेष्ठता की स्थापना की। साथ ही सह-अस्तित्व का पाठ पढाकर सव धर्मों से प्रेम करना सिखलाया तथा अपरिग्रहवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर वर्ग भेद की लडाई को कम करने का प्रयास किया। उन्होने सृष्टि कर्तृ त्ववाद समाप्त कर पुरुषार्थ का पाठ पढाया और प्रत्येक प्राणी के लिए परमात्मा वन सकने की घोषणा की। इस प्रकार तीर्थकरो द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म इस देश मे हजारो वर्षों से गंगा और यमुना की तरह देश की सस्कृति मे घुला हुआ है और अपने पावन सदेशो से यहा के निवासियों के जीवन को समुज्ज्वल बनाने की दिशा में अग्रसर है।

#### भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात्

भगवान महावीर के परिनिर्वाण के समय से जैन धर्म उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पिरुचम की ओर फैल गया। उत्तर में पजाब एव सीमा-प्रान्त तक इस धर्म के मृनि, उपाध्याय

और ञाचार्य विना किसी प्रकार की बाधा के बिहार करते थे तथा जन-जन को अहिंसा और विश्व-मैत्री का पाठ पढाते थे। दक्षिण में अनेक राजाओं ने जैनधर्म स्वीकार कर उसके प्रचार-प्रसार में योग दिया। इसी तरह महाराजा खारवेल एव सम्राट चन्द्रगुप्त जैसे और भी अनेक गासक हुए जिन्होंने अपने गासनकाल में इस धर्म को चलाया एवं उसका विस्तार किया।

जैन धर्म भारत तक ही सीमित नही रहा अपितु भारत से बाहर विदेशों में भी इसका अच्छा प्रचार हुआ। अफगानिस्तान में जैन मन्दिर तथा जैनधर्म को मानने वाले थे, इस वात की पुष्टि कितने ही ऐतिहासिक तथ्यों से मिलती है। इसी तरह मिश्र, ईरान, लका, नेपाल, भूटान एव तिव्वत और वर्मा आदि देशों में भी जैनधर्म का प्रचार था। यह इन देशों में समय-समय पर प्राप्त मृतियों एवं अन्य सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है।

पजाव भारतीय संस्कृति का प्रमुख केन्द्र माना जाता है। वैदिक आर्यों के भारत आने से पूर्व यहा जो संस्कृति विद्यमान थी वह श्रमण संस्कृति थी और उसका भी पहिले पजाब में प्रमुख स्थान था। सभी इतिहासकारों का विश्वास है कि ऋग्वेद की रचना भी इसी प्रदेश में हुई थी। इसलिए इस प्रदेश में श्रमण-संस्कृति और वैदिक-संस्कृति साथ-साथ पल्लवित होती रही। लेकिन अ ग्रेजों के पूर्व जितने भी आक्रमणकारी आये उन्होंने सिन्ध और पजाव की संस्कृति को सबसे अधिक हानि पहु चायी और इसे विकसित होने का अवसर नहीं दिया। इसलिए जब कभी इस प्रदेश में खुदाई होती है तो प्राचीनतम संस्कृति के नये-नये तथ्य सामने आते है।

#### पंजाब में जैन धर्म

मोहनजोदडो एव हडप्पा की खुदाई से भारतीय सस्कृति वहुत प्राचीन सिद्ध हो चुकी है। उक्त दोनो स्थान वर्तमान सिन्ध प्रदेश के लरकाना जिले मे तथा पजाब के मोन्टगुमरी नामक स्थान के समीप स्थित है। उस समय इस प्रदेश का नाम पजाव नही था किन्तू पजाब प्रदेश विभिन्न प्रदेशों के नाम से विख्यात था। अकवर के शासन काल मे लाहौर, मुलतान, सरिहन्द एव भटिण्डा ये चार प्रान्त थे। बाद मे अकबर ने और भी स्थानो पर विजय प्राप्त करली । इमिलिये ऐसा मालुम पडता है कि पजाव जव्द मुस्लिम वादशाहो का दिया हुआ है क्यों कि इस प्रदेश में सतलुज, व्यास, रावी, चिनाव एव झेलम ये पांच निदया है। पजाव शब्द फारसी एव उर्दू भाषा मे पज + आव इन दो शब्दो से मिल-कर वना है जिसका अर्थ होता है पाच निदयो वाला प्रदेश। लेकिन प्राचीन साहित्य मे इस प्रदेश का नाम "वाहिक प्रदेश" था जिसका उल्लेख महाभारत मे किया गया है। भगवान महावीर के परम भक्त राजा श्रेणिक को वाहिक वासी कहा गया है। राजा श्रेणिक जिणु-नाग वशी था। ईसा से 642 वर्ष पूर्व शिशुनाग ने इस वश की स्थापना की थी और श्रे गिक इस वश का पाचवा राजा था। इसके पूर्वज पजाव से मगध मे कव वस गये थे यह अभी खोज का विषय है। इसके अतिरिक्त सिन्ध, विलोचिस्तान, कच्छ, उत्तरी-पश्चिमी-सीमान्त प्रान्त एव अफगानिस्तान आदि प्रदेशो मे चन्हु-दडो, लोहुजदडो, कोहीरो, नम्री, नाल, अलीमुराद सक्कर-जो-दडो, काहु जो-दडो आदि विभिन्न स्थानो पर जो खुदाई हुई है, जिसके आधार पर भारतीय संस्कृति की विपुल सामग्री प्राप्त हुई है। पुरातत्वविज्ञो ने इस सभ्यता की सिन्ध्

<sup>1</sup> पचानां सिन्धु षोष्टानां नदीनां ये अन्तराश्रिताः वाहिकानाम देश — महाभारत अ० 44 श्लोक 7

घाटी की सभ्यता नाम दिया। मोहनजोदहों से प्राप्त मिट्टी की सीलो (मुँदाओं) पर एक तरफ खड़े आकार में भगवान ऋपभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा में मूर्ति बेनी हुई है तथा दूसरी तरफ बैल का चित्र वना हुआ है। इसी तरह हडप्पा की खदाई में कुछ खिण्डत मूर्तिया प्राप्त हुई है जिसके आधार पर विद्वानों ने लिखा है कि ये हडप्पा काल की जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जैन धमें में विणत कायोत्सर्ग मुद्रा की ही प्रतीक हैं। इसी तरह सिहपुर में भी जो खुदाई हुई थी इसमें भी बहुत सी "जैन मूर्तियों" "जैन मन्दिरों" एवं स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो आजकल लाहोर के म्यूजियम में मुरक्षित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पंजाब में वैदिक आर्यों के आने से पूर्वं प्राग्वेदिक काल से अर्थात् भगवान ऋषभदेव के समय से लेकर आज तक पंजाब में जैन धर्म विद्यमान है। हाँ, यह अवश्य है कि कभी वह सर्वोच्च स्थान पर रहा तो कभी उसने अपना क्षीण रूप भी देखा।

पंजाब मे विक्रम की 11वी शताब्दि से 15वी शताब्दि तक तथा महमूद गजनवी से वादगाह सिकन्दर लोदी तक जितने भी मुसलमान 'शासक हुए उन्होंने हिन्दू, जैन एव बौद्ध सम्प्रदायों के मन्दिर एवं शास्त्रों को वृरी तरह नष्ट किया तथा मन्दिरों की वहुमूल्य सम्पत्ति लूट कर अपने यहां ले गये। यहां की अधिवाश प्रजा को मौत के घाट उतार दिया गया तथा अवशिष्ट को मुसलमान बना लिया गया। आज भी कावुल के मुसलमानों मे एक ओसवाल भावडा पठान नाम की जाति है जो यह नहीं जानती है कि उसके पूर्वज कभी जैन थे।

पाकिस्तान वनने से पूर्व रावलिपण्डी-छावनी, स्यालकोट-छावनी, लाहौर छावनी, लाहौर नगर फिरोजपुर, फिरोजपुर छावनी, अम्वाला एवं अम्बाला छावनी, मुलतान, डेरागाजीखान आदि नगरों मे दिगम्बर जैनों के घर एव मन्दिर थे। इन जैनो मे ओसवाल, खण्डेलवाल एवं अग्रवाल जातियां प्रमुख थी दिगम्बर एवं स्वेताम्बर जैन ओसवालों को 'भावड़ा' कहा जाता था तथा खण्डेलवाल एवं अग्रवाल जाति वाले श्रावक, अथवा वनिये कहलाते थे. पंजाब-प्रदेश मे मुस्लिम शासन-काल में भट्टारक जिनचन्द्र भट्टारक-प्रभाचन्द्र एवं भट्टारक-ग्रुभचन्द्र ने अवश्य विहार किया था तथा वहां दिगम्बर जैन धर्म का प्रचार किया था। इसके अतिरिक्त सवत् 1577 (सन् 1520) में काष्टासघी एवं माथुरान्वयी भट्टारक गुणभद्रसूरी से सोनीपत में 'अमरसेन चरित्र' की साधु छल्ह एव उसकी पत्नी कर्मचन्दही अग्रवाल जैन ने प्रतिलिपि वनवायी थी। 'अमरसेन चरित्र' में सिकन्दर लोदी का उल्लेख किया गया है और रोहतक नगर के श्रावको की प्रशस्ता की गयी है। 2

इसी तरह संवत् 1723 मे लाहौर मे खडगसेन किन निलोकदर्पण कथा की रचना की थी ऐसा उल्लेख ग्रन्थ प्रशस्ति में मिलता है। लाभपुर (लाहौर) में एक दिगम्बर जैन मन्दिर था वही बैठकर वे धार्मिक चर्चा किया करते थे। उनकी सैली थी जिसके

ſ

<sup>1.</sup> मध्य एशिया एवं पंजाब में जैनधर्म, पृष्ठ सं० 146

<sup>2.</sup> प्रशस्ति संग्रह डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, पृष्ठ 80

<sup>●</sup> मुलतान दिगम्वर जैन समाज-इतिहास के आलोक मे

पडित हीरानन्द, जगजीवन सिंघवी, रत्नपाल, अनूपराम, दामोदर, माधोदास, हीरानन्द दिनीय, तिलोक चन्द, विश्वनदास, प्रतापमल्ल मोहनदास, हृदयराम एवं विलोक चन्द सिक्तय सदस्य थे तथा सभी शास्त्र—स्वाध्याय एवं धार्मिक चर्चा करते थे। उस समय देश में शाहजहां का शासन था और चारों और सुख शान्ति थी। उस सैली में खण्डेलवाल, अग्रवाल एवं दिगम्बर ओसवाल तीनों ही जातियों के श्रावक थे। पडित खड्गसेन खण्डेल-वाल जाति के श्रावक थे तथा पापडीवाल उनका गोत था।

पजाव के अन्य नगरों में भी ग्रन्थों की रचना हुई तथा कितने ही ग्रन्थों की प्रति-लिपिया की गई जो आज भी राजस्थान, देहली, पंजाव एव हरियाणा प्रदेश के शास्त्र भण्डारों में संग्रहीत है और अपने को प्रकाशित देखने की प्रतीक्षा में है।

मूलतान प्रदेश

मुलतान का प्राचीन नाम मूलस्थानपुर था। महाभारत रामायण एव अन्य प्राचीन ग्रन्थों में इनका 'मालव' के नाम से उल्लेख किया गया है तथा बादणाह सिकन्दर के इतिहास लेखकों ने इसे "मिल्लयों की भूमि" लिखा है। जैन ग्रन्थों में इसको 'मूलत्राण' के नाम से सम्बोधित किया गया है। पुराणों के अनुसार नरसिंहावतार इसी नगर में हुआ था जिसने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारा था। यहां के पुराने किले में भारत विभाजन के पूर्व नरसिंहदेव का मन्दिर था जिसे प्रहलादपुरी कहा जाता था। मुलतान में 50 मील दूर 'सुलीमान पर्वत' का एक भाग है। कहते हैं वहीं से प्रहलाद को नीचे फेंक दिया गया था। मुलतान से 4 मील दक्षिण में एक कुण्ड है जिसे श्रीकृष्णजी के पुत्र साम्ब ने बनवाया था। जिसे देवताओं का वरदान प्राप्त था तथा जिसके जल से कोढ को वीमारी दूर होती थी। इस कुण्ड का नाम सूरजकुण्ड है जो तीर्थ के रूप में पूजित था। ह्वे नसाग जब मुलतान गया था तो वहा एक सूर्य मन्दिर था जिसमे उसने भगवान की सोने की प्रतिमा के दर्शन किये थे। वह प्रतिमा बहुमूल्य पदार्थों से निर्मित थी। उसमे अलौकिक शिक्त थीं तथा उसके गुण दूर-दूर तक फैल गये थे। वहा पर स्त्रिया निरन्तर वारी-वारी से गाया-बजाया करती थी। समस्त

1. पंडित होरानन्द प्रवाण, चौदह विद्या मे लवलीन।
संघवो जगजीवन गुणखांण, सकल शास्त्र मय अरथ सुजाण
रत्नपाल ज्ञाता बुधवत, हिरदे ज्ञान कला गणवंत।
अनुपराय श्रनूपम रूप, बाल पणो जिम मोहे भूप।
दामोदर दंसण गुण लीन, माधोदास मधुर प्रवीण।
होरानन्द हिरदे परगास, तिलोकचन्द तहां ज्ञान विलास।
विषणदास बुद्धि तीक्षण सरी. प्रतापमल्ल पूरण मितधरी।
मोहनदास महागुणलीन, हसराज जि हिरदे प्रवीन।
कुन्दन कनक नारायणदास, ज्ञान कला आगम परकास।
पांहे हिरदे पूजा करे, हिरदे हरष सेव चित धरे
हृदय राम भो जग हितकार, सेवा करे सुजिन गुणधार।
ए सब ज्ञाता अतिगुणवंत, जिन गुण मुणे महाविकसंत।
सब श्रावक अति ही गुणवत, सुणै ग्रन्थ पार्व विरतंत।।

-- विलोक दर्पण प्रशस्ति

भारत के राजा महाराजा वहा जाते और मूर्ति पर वहुमूल्य पदार्थ चढाते थे। इस मिन्दर मे हर समय विभिन्न देशों के लगभग एक हजार यात्री प्रार्थना के लिए मौजूद रहते थे। जैन मत्री वस्तुपाल एव तेजपाल ने विक्रम की 13वी शताब्दी में इस सूर्य मिन्दर का स्वद्रव्य से जीर्णोद्धार करवाया था। तब भी इसका नाम 'मूलत्राण' ही लिखा मिलता है। 5वी शताब्दी के उपलब्ध सिक्कों में सूर्य की प्रतिमा मिलती है तथा उसे परिसमन राजा की वेशभूषा में चित्रित किया गया है तथा पुरोहितों को जो मूलतान के इस मिन्दर में सूर्य की पूजा करते थे, बतलाया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार इन पुरोहितों को शक द्वीप से लाया गया था। 'मूलस्थान' नाम साम्बपुराण, भविष्यपुराण, बराहपुराण एव स्कन्दगुष्त में भी मिलता है। मुलतान का पुराना नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ था तथा वर्तमान मुलतान चिनाब नदी के समीप स्थित नगर है।

उद्योतन सूरि की कुवलयमाला में 'मूलस्थान' भट्टारक' का उल्लेख है तथा उसे सूर्य उपासना के केन्द्र का स्थान वताया है। मथुरा के 'अनाथ-मण्डल' में कोढियों का जमघट था। उसमें चर्चा चल रही थी कि कोढ रोग नष्ट होने का क्या उपाय है? एक कोढी ने कहा था ''मूलस्थान भट्टारक-लोक में कोढ के देव है, जो उसे नष्ट कर देते हैं''। मूलस्थान का यह सूर्य मन्दिर राजस्थान में प्रसिद्ध था। प्रतिहारों ने मुल्तान पर जब कब्जा करना चाहा तो अरब के शासकों ने धमकी दी सूर्य मन्दिर को नष्ट कर दिया जायेगा जिससे प्रतिहारों को पीछे लौटना पड़ा। क्योंकि वे सूर्य के उपासक थे। इस मन्दिर का अलबरूनी को भी पता था। उसका 17वी शताब्दी तक अस्तित्व रहा बाद में औरगजेब ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस सूर्य मन्दिर के बाद भारत में अनेक सूर्य मन्दिरों का निर्माण कराया गया। जयपुर में गलता की पहाडी के सूर्य मन्दिर को दीवान झूँथाराम ने निर्माण करवाया था। झूँथाराम दिगम्बर जैन धर्म का अनुयायी था।

मुलतान अत्यधिक प्राचीन नगर है। सिकन्दर द्वारा अधिकृत भारत के क्षेत्रों मे इसका भी नाम था। इसके पश्चात प्राय. सभी मुस्लिम शासको को मुलतान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। सन् 1527 मे बाबर ने इसे मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया बोर सवत 1619 (सन् 1562) मे अकबर ने इस पर पुनः कब्जा कर इसे एक सूबा बना दिया। इसमे मोन्टगुमरी से लेकर सक्खर तक का प्रदेश सिम्मिलित था। सन् 1868 मे सिक्खराजा रणजीतिसह ने इसे अपने अधिकार मे कर लिया। इसके पश्चात् गुजरावाला के दीवान सावनमल को इसका हािकम बना दिया गया। इसके पहले सुखदयालिंसह को भी वहा का हािकम बना कर भेजा गया था। इन दोनों के सुप्रबन्ध से मुलतान की अच्छी उन्नति हुई। रणजीतिसह ने डेरागाजीखान को भी सूबा मुलतान मे सिम्मिलित कर लिया था। सावनमल के पश्चात् उसका लड़का मूलराज हािकम बना। लेकिन अंग्रं जो ने मुलतान पर अधिकार कर मूलराज को केंद्र कर लिया और उसे कलकत्ता भेज दिया जहा उसकी हत्या कर

<sup>1.</sup> दी जोगराफीकल डिक्शेनरी आफ़ एनसियन्ट एण्ड मिडाइबिल इंडिया पेज-132

<sup>2.</sup> मूलत्याणु भंडारउ कोढइं जे देइ उद्दालइज्जे लोयहुं कुवलयमाला 55.16

<sup>3.</sup> कुवलय माला का सांस्कृतिक अध्ययन : डा० प्रेमसुमन जैन, पृ० 391

<sup>●</sup> मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के आलोक मे

दी गई तथा 1848 से 1947 तक यह ब्रिटिंग साम्राज्य के अन्तर्गत रहा और सन 1947 में देश के विभाजन के वाद यह पाकिस्तान का अग वन गया।

मुलतान नगर प्राचीन काल से ही जैन धर्म का केन्द्र रहा है। जैन ग्रन्थों में इसे मूलताण एव मूलचन्द्र के नाम से भी सम्बोधित किया गया है। भगवान ऋषभ-देव के समय से ही मुलतान होकर पजाव एव सीमान्त के अन्य नगरों में जैन सन्त धर्म प्रचार करते रहे। जब भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा धारण की तो उन्होंने अयोध्या के पट्ट पर भरत का राज्याभिषेक किया और वाहुबिल को पोदनपुर-तक्षिशिला के पट्ट पर विठलाया। पोदनपुर गान्धार प्रदेश की राजधानी थी। इसिलए ऋषभदेव मुलतान होकर पोदनपुर गये होंगे तथा वहा बाहुबिल का राज्याभिषेक किया होगा। भगवान ऋषभदेव की स्मृति में वाहुबिल ने उनके चरण स्थापित किये थे। भगवान ऋषभदेव की स्मृति में वाहुबिल ने उनके चरण स्थापित किये थे। आदिपुराण में सौवीर जनपद का उल्लेख आता है। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने सिन्धु प्रान्त या सिन्ध नगर के निचले कोठे का पुराना नाम सौवीर माना है। इसकी राजधानी रोद्रव वर्तमान रोडी मानी जाती है। पाणिनी ने सौवीर देश का निर्देश किया है। मुलतान सौवीर जनपद में था। बाहुबिल के पश्चात् गान्धार प्रदेश भरत के साम्राज्य का अग वन गया।

भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात इस प्रदेश मे दिगम्बर जैन मुनियों का बरावर विहार होता रहा। जब सिकन्दर बादशाह तक्षशिला में गया था तो वहा उसने कितने ही जैन मुनियों को देखा था तथा एक कालानस नामक दिगम्बर मुनि को अपने साथ ले गया था इससे यह स्पष्ट हे कि वहा दिगम्बर मुनियों का विहार होता रहता था। सम्राट् चन्द्रगुप्त, अशोक एव हर्षवर्धन के समय तक जैन मुनियों के विहार में कोई वाधा नहीं पड़ी, लेकिन मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात् लाहौर से आगे दिगम्बर जैन मुनियों का विहार नहीं हो सका।

मुलतान नगर कई वार उजडा और कई वार बसा। इसलिए इसमे प्राचीनता की दृष्टि से कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं मिलती । वार वार होने वाले मुसलमानों के वर्वर आक्रमणों से वहा न कोई मन्दिर वचा और न शास्त्र भण्डार सुरक्षित रह सका। प्रारम्भ में अकवर को भी मुलतान पर अधिकार वनाये रखने के लिये वितने ही युद्ध करने पडें इसलिये अकवर के पूर्व की जैन सस्कृति के चिन्ह पट बहुत कम रह सके।

मुलतान नगर उत्तरी पजाव मे दिगम्बर जैन सस्कृति का महान केन्द्र था।
यहां का ओसवाल समाज प्रारम्भ से ही दिगम्बर धर्मानुयायी रहा। ऐसा मालुम पडता
है कि ओसिया से जब ओसवाल जाति देश के विभिन्न भागो मे कमाने के लिए निकली
और पजाव की ओर वसने को आगे बढी तो उसमे दिगम्बर धर्मानुयायी भी थे। उनमे
से अधिकाश मुलतान, डेरागाजीखान, लैंग्या एव उत्तरी पजाव के अन्य नगरों में वस
गये और बही व्यापार करने लगे। अन्य नगरों में वार वार के आक्रमण के सामने
वे टिक नहीं सके इसलिये या तो वे वहां से और कही जाकर वस गये या किर

<sup>1.</sup> पाणिनी कालीन भारत, पृष्ठ 64

<sup>2.</sup> आदि पुराण मे प्रतिपादित भारत

<sup>3</sup> तक्षशिलाया बाहुबली विनिमित धर्मचक्रम: विविध तीर्थ कल्प पृष्ठ 75

आत्रमण के शिकार हो गये। यही कारण है कि डेरागाजीखान क आगे के भाग में दिगम्बर जैनी कि बस्तिया नहीं के बराबर मिलती है। इसलिये यह कहना कि मुलतान में ओसवाल जैन वारहवी शताब्दी में आकर वसे, सत्य प्रतीत नहीं होता।

मुलतानवासी दिगम्बर जैनों मे धार्मिक जाग्रति, आध्यात्मिकता, के प्रति प्रेम प्रेम एवं दिगम्बरत्व के प्रति कट्टरता रही है। वहा के प्राचीन किले मे मन्दिर होना तथा उसमे सवत 1481, 1502 एवं 1548 की मूर्तिया उपलब्ध होना तथा 1548 वाली मूर्ति के चमत्कारों की कहानी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मुलतान में दिगम्बर धर्म के अनुयायी अच्छी सख्या में थे और केवल ओसवाल जाति के थे। महाकवि बनारसीदास की अध्यात्मिक लहर का सबसे अधिक स्वागत मृलतान के दिगम्बर जैन समाज ने किया। आगरा के जैन समाज की तरह वहा भी आध्यात्मिक शैली स्थापित की गयी। जिसमें समयसार नाटक, प्रवचनसार जैसे ग्रन्थों का स्वाध्याय एवं उस पर चर्चा होने लगी। प० नाथूराम प्रेमी ने भी लिखा है कि "मुलतान शहर आध्यात्मिक था जो बनारसीदास के अनयायियों का प्रमुख स्थान रहा है। यहा के ओसवाल श्रीमाल इसी मत के अनुयायी रहे है।" "लेकिन हमारी मान्यता यह है कि यहां के ओसवाल परिवार दिगम्बर जैन थे। उस समय में मुलतान में विहार करने वाले इवेताम्बर साधु भी आध्यात्मिक वन गये थे तथा दिगम्बर ओसवाल भाईयों के साथ वैठकर आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे।

वनारसीदास का समय सवत 1700 के पूर्व का रहा है। संवत 1693 में उन्होंने समयसार नाटक को पूर्ण किया और उसके पूर्ण होते ही सारे देश में इसका स्वाध्याय होने लगा। आगरा से वह लहर एक ओर मुलतान को भी पार कर डेरागाजीखान तक पहु ची तो दूसरी ओर आमेर, सागानेर कामा में अध्यात्म शैली स्थापित की गयी। फिर क्या था। सारे मुलतानी - फिर चाहे वे दिगम्बर ओसवाल हो या श्वेताम्बर, अध्यात्म रस के रिसक बन गये। श्वेताम्बर साधुओं ने भी समयसार नाटक बनारसी विलास जैसे ग्रन्थों की प्रतिलिपिया करके उनके प्रचार प्रसार में बहुत योग विया। वनारसीदास के समय में ही लिखी हुए एक तारातबोल की पितका मिलती है जिसमे मुलतान निवासी प० बनारसीदास खती ने देश देशान्तरों की यात्रा की ओर वहा से वापिस आने पर उसने अपनी यात्रा का जैसा वृतान्त सुनाया वैसा ही पित्रका में लिपिबद्ध कर दिया गया। पित्रका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सवत 1714 की समयसार नाटक की प्रतिलिपि मुलतान दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्श नगर में सग्रहित है। उस समय श्रावक चाहडमल, नवलखा वर्द्ध मान, करमचन्द, जेठमल, ऋषभदास आदि अनेक दिगम्बर श्रावक अध्यात्म रस के रिसक बन गये थे और संवत 1722 में उन्ही के आग्रह से प्रबोध चिन्तामणि चौपाई एव योगशास्त्र चौपाई की रचना की गयी थी।

#### वर्धमान नवलखा

मुलतान मे अनेक विद्वान भी थे। इनमें वर्धमान नवलखा का नाम उल्लेखनीय है। ये पाहिराज के पुत्र थे तथा वर्धमान के साथ साथ वस भी उनका नाम था। ये ओसवाल दिगम्वर जैन श्रावक थे तथा नवलखा इनका गौल था । संवत 1746 माघ सुदी पचमी के शुभ दिन इन्होने वर्धमान वचिनका की रचना की थी जिसकी प्रतिलिपि चैंत सुदी 1 स० 1747 को विशालोपाध्याय गणि के शिष्य ज्ञानवर्धन मुिन द्वारा मुलतान नगर मे ही की गयी थो । ग्रन्थ की प्रशस्ति में सर्वप्रथम बनारसीदास को धर्माचार्य एव धर्मगुरु के नाम से सम्वोधित किया है जिनके प्रयास से इन्होने आचार्य कुन्दकुन्द, अमृतचन्द्र, एव पं० राजमलजी का उल्लेख किया है और उनके ग्रन्थो की प्रशंसा की है तथा इन आचार्यों की स्याद्ववादमय वचन मे श्रद्धा करने को कहा गया है। इसी तरह चतुर्विध सघ स्थापना में दिगम्बर धर्म की प्रशसा की है तथा उसे ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। सम्वत 1750 में मुलतान में प० धर्मतिलक ने नाटक समयसार की स्वाध्याय के लिए प्रतिलिपि की थी। इसी पुस्तक के एक दूसरे उद्धरण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वर्धमान नवलखा बनारसीदास का कट्टर भक्त हो गये थे जिन्होने भेद विज्ञान वतलाया था। उन्होने मुिन दयासागर की भी प्रशसा की है तथा उन्हे सच्चा

1. धरमाचारिज धर्मगुरु, श्री बनारसोदास । जासु प्रसादें में लहुयो, आतम निज पदवास ॥1॥ बंद् हूं श्री सिद्धगण, परमदेव उतिकष्ट। अरिहंत आदि ले घार गुरू, भविक मांहि ए शिष्ट ॥2॥ परम्परा ए ग्यान की, कुंदकुंद मुनिराज। अमृतचन्द्र राजमलजी, संबहुं के सिरताज ॥३॥ ग्रन्थ दिगम्बर के भले, भीप (1) सेताम्बर चाल। अनेकान्त समझे भला, सो ज्ञाता की चाल ॥4॥ स्यादवाद जिनके वचन, जो जानै सो जान। निश्चै व्यवहारी आत्मा, अनेकान्त परमान ॥५॥ अब चतुर्विघ संघ स्थापना लिख्यते साध्वी 1 श्रावक 2 2. 3, अंबरसहित जाणवा । श्रविका 3.

साध लज्या जीत न सके तिणवास्ते श्वेताम्वर होवे। साधवी पण निस्संकिता अंगरे वास्ते श्वेताम्बर होवे। उतकृष्टा मुनीस्वर 6 गुणठाणे आदि ले केवली भगवंत सीम दिगंबर परम दिगंबर होवे। परम दिगंबर छै तिको मोधसाधनरो अंग छै। भावकर्म 1. द्रव्यकर्म 2 नोकर्म ३ री त्यागभावना भावे। मेष भाव जिसो हुव। परम दिगम्बर मोक्ष साधे। दिगम्बर मुनीस्वर ओलखवारो लिंग जाणवे। इतरी चौथे आरेरी बात लिखी छै। जिओ मुनीस्वरांरा संवयण सबला हुता ताहिवे पांचमा आरारी लिख्यते। अर्थ कथानक पृष्ट 109

साधु बतलाया है क्योंकि वे सदैव अध्यात्म ग्रन्थों का स्वाध्याय करने लगे थे। और क्योंकि स्वय वर्धमान आत्मज्ञानियों के दास थे इसलिये वे उनके लिए सच्चे मुनि थे। उनकी सैली मे धरमदास, मिट्ठू, सुखानन्द, नेमिदास, शान्तिदास आदि साधर्मी जन भी थे। इस शैली का नाम अध्यात्म सैली था।

अध्यातम सैली मन लाय, सुखानन्द सुखदाइ जी।

साह नेमिदास नवलखा ने संवत 1761 में अपने पुत्र के पढ़ने के लिये पंचास्तिकाय भाषा पाण्डे हेमराज कृत की प्रतिलिपि लघु वजीरपुर में करवाई थी। प्रतिलिपिकार थे मोहन, जो जैन थे। प्रस्तुत पाण्डुलिपि मुलतान दिगम्बर जैन समाज जयपुर के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है।

अध्यातम शैली क दूसरे सदस्य मिट्ठूमल थे जो पहले बीकानेर के रहने वाले थे। उन्हीं के पुत्र श्री सूरजमल के पठनार्थ सवत 1761 में प्रवचनसार भाषा हैम-राज कृत की प्रतिलिपि मुलतान नगर में की गयी थी। प्रतिलिपि करने वाले थे

<sup>1.</sup> जिनधरमी कुलसेहरो, श्रीमालां सिगणार । वाणारसी बहोलिया, भविक जीव उद्घार ।।1।। बाणारसी प्रसादते, पायो ज्ञान विज्ञान । जग सब मिथ्या जाणकरि, पायी निज स्वथान ।।2।। वाणारसी सुपसाय ले, लाधो भेद विज्ञान । परगुण आस्यां छेडिके, लीजे सिव की थान । दयासागर मुनि चूंप वताई, बद्धू के मन साचीं आई । दयासागर साचो जती, समझे निज नय संग । अध्यातम वाचै सदा, तजो करम को रंग ।।3।। पाहिराज साहिको सुतन, नवलख गोत्र उदार आतम ज्ञानी दास हैं वर्धमान सुखकार ।।4।। धरमदास आतम धरम, साचो जग में दीठ । और धरम भरमी गिणे, आत्म ग्रमीसम सीठ ।।5।।

<sup>2.</sup> संवत् 1761 वर्षे मिती फागुण सुदी 3 तिथौ बृहस्पितवारे रेवती नक्षत्रे श्रीमन्मूल त्राण नगरे पं० श्री श्री वीरदास जी तत् शिष्य मुख्य पं० विमलदास लिपिकृतम् बीकानेर वास्तव्यं भडसाली गोत्रे सा० श्री मिट्ठूमल जी तत्पुत्र सूरजमल जी पठनार्थ।

मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के आलोक में

प० वीरवास के प्रमुख शिष्य विमलदास । मिट्ठूमल भडसाली गोत्न के दिगम्बर जैन श्रावक थे । सवत 1770 मे मुलतान मे ही उन्होने ब्रह्म विलास की प्रतिलिपि करायी थी जिसमे साह श्री मिट्ठूमल को जिन धर्मदीपक, शुद्धात्म स्वरूप सवेदक की उपाधि से अलकृत किया है । 1

अध्यात्मी श्रावक चाहुडमल जिसके लिए सुमितरग ने सवत 1722 में प्रबोध चिन्तामणि चौपाई एवं योगशास्त्र चौपाई की रचना की थी वह चाहुडमल खेचादेश में उत्पन्न हुए थे। वे श्रावक थे, पुण्यप्रभावक एवं देव शास्त्र गुरु के भक्त थे। उनके पुत्र साह लीलापित थे जो भी आध्यात्मिक चर्चाओं में विशेष रूचि लेते थे। उन्होंने अपने पढ़ने के लिये संवत 1750 कार्तिक शुक्ला पचमी के शुभ दिन धर्म चर्चा ग्रन्थ की प्रतिलिपि कराई थी। प्रतिलिपि करने वाले प० राजसी थे जिन्होंने मुलतान में ही धर्मचर्चा ग्रन्थ की प्रतिलिपि की थी। उसके पश्चात् मुनि मेरुगणि के शिप्य स्थिर हपेंगणि तथा उनके शिष्य पं० प्रवर श्री कीर्तिसोभाग्यगणी के भी शिष्य पं० रत्नधीर ने प्रतिलिपि की थी। श्रेतिलिपि की लिए साह लीलापित के पढ़ने कें लिखे मुलतान नगर में ही वचनसार की प्रतिलिपि की गयी। प्रतिलिपि करने वाले पं खेमचन्द के मुख्य शिष्य पं० अजैराज थे जो मुलतान निवासी ही थे।

इसी चाहुडमल के दूसरे पुत्र थे साह भैरवदास । वे भी अध्यातम प्रेमी श्रावक थ । उन्होंने अपने लिये संवत 1748 में बनारसीदास विलास एवं समयसार नाटक की प्रतिलिपि कराई थी । एक दूसरी प्रशस्ति में भैरवदास के पुत्र भीजराज भेलामल्ल का उल्लेख आया है । उनके स्वाध्याय के लिये "चतुर्विशति जिनचरण गीत" की इसी सवत

<sup>1.</sup> संवत् 1770 मंगसिर मुदी 13 दिने पुस्तकिमदं लिपिकृतं मूलस्थाने शुभं भवतु । ब्रह्मिवलास पत्र सं० 258 उसवाल जातीय श्री जिनधर्मीपदीपक शुद्धात्मरवरूप संवेदक भए।शाली गोत्रे साह श्री मिट्ठूमल जी ने लिखाया है । श्री जिनायनमः ।

<sup>2.</sup> संवत् 1750 वर्षे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ धर्म चर्चा लिखितः ... अवित्रा पुण्य प्रभावक देव गुरु भिक्तकारिक सुभासिणि गारकरा चेखा को साह चाहुडमल्ल जो तत्पुत्ररत्न साह श्री लीलापित जो वाचनार्थ पं० राजसी लिखायते श्री मोलित्राण मध्ये लिखतम्।

<sup>3.</sup> संवत् 1753 वर्षे शाके मिति ब्राषाढ सुदी दिने तिथी शनिवारे पुष्यनक्षत्रे श्रीमान मूलत्रारा नगरे पं० श्री श्री खेमचन्द जी तत् शिष्य मुख्य पं० ब्रजराज जी लिपिकृतम्। राखेचा गीत्रे सा० श्री चाहुडमल जी तत् पुत्र सा० श्री लीलापित जी ।

<sup>4.</sup> संवत् 1748 वर्षे शाके 1613 मंगसिर मासे शुक्लपक्षे बीजतिथौ लिखिता जसेजा साह भैरवदास जी पठनाय शुभं।

म प्रतिलिपि कराई गयी थी। प्रतिलिपि करने वाले स्थिर हर्षगे मि के शिष्य एवं कीर्तिसीभाग्यगणि के शिष्य प० खेतसी थे।

मुलतान नगर मे ही श्राविका माणिकदेवी भी सुशिक्षित महिला थी। वह भी अध्यात्म ग्रन्थो के पठन पाठन मे रुचि लेती थी। श्राविका माणिकदेवी ने समयसार नाटक अपने स्वाध्याय के लिये संवत 1778 आसोज सुदी 11 को उपाध्याय देवधर्मंगणि से लिखवाया था। 2

धर्मचर्चा ग्रन्थ को लिखाने वाले सोमजी साह के सुपुत के श्रावक गगाधर। इन्होने भैया भगवतीदास के ग्रन्थ "ब्रह्म विलास" की संवत 1797 मे प्रतिलिपि करायी थी। सोमजी एवं गगाधर कनोडा गोत्र के श्रावक थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संवत् 1700 से 1800 तक मुलतान एव उसे वाहर अन्य नगरों मे ग्रन्थो की प्रतिलिपियां करवाने का क्रम वराबर जारी रहा जो मुलतान निवासियों के स्वाध्याय प्रेम का स्पष्ट द्योतक है।

# अमोलका बाई

प० वर्धमान नवलखा स्वयं तो पंडित थे ही उनकी पुत्री अमोलका बाई भी स्रिक्षित स्वाध्याय प्रेमी एव कवियती थी । अपने पिता के समान उन्हें साहित्य रचना से प्रेम था। लेकिन पूर्वोपांजित अग्रुभ कर्मोदय से वह छोटी अवस्था में विधवा हो गई। पित के स्वर्गवास के पश्चात जब एक ओर कुटुम्बी जन शोक सतप्त थे तथा हार्दिक दु ख प्रकट कर रखे थे उस समय अमोलका बाई ने ससार की असारता पर विचार करते हुए शोक नहीं किया किन्तु अत्यधिक शान्ति एव धैयँ के साथ स्वपर कल्याण के लिये बारह भावना, बासा, वधावा आदि छोटी कविताए निबद्ध करती रही। जिनका प्रकाशन मुलतान समाज की ओर से "जैन महिला गायन" नामक एक लघु पुस्तक के रूप में वीरनिर्वाण सवत् 2462 में कराया गया था। पडित अजित कुमार जी शास्त्री ने इस पुस्तक का सम्पादन किया था।

## 1-बासा

इसमे 26 पद्ध है जिनमे 24 तीर्थंकरों के माता-पिता, आदि का परिचय है। वासा की भाषा वडी सरल एवं मधुर है। बासा में मुलतान एवं डेरागाजीखान का भी जगह-जगह उल्लेख किया है तथा वहां के मन्दिरों की प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है। उसमें

<sup>1.</sup> संवत् मूसरिषीदु वर्षे 1748 मार्गिसर मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया कर्मवास्यां मृगुवासरे वाचनाचार्य वर्षधृष्ये श्री श्री 108 श्री श्री स्थिरहर्षगणी वराणां तत्शिष्य पण्डित श्री कीर्ति सोभाग्यगणी तत् शिष्य पंडित नेतसी एतत् पुस्तिका धिषतास्ति । राखेचा गोत्रे साह श्री चाहुडमल्ल जी तत्पुत्र साह श्री भैरवदास जी तत्पुत्र भोजराज भेलामल्ल वाचनार्थ।

<sup>2—</sup> समयासार नाटक—लिपि सवत 1778 आसोज बुदो 11 उपाध्याय श्री देवधर्मगणि ने श्राविका श्री माणिकदेवी जी पठनार्थ लिखा ।

वहा की अध्यात्म शैली का भी वर्णन किया है। 'वासा' मूल रूप मे पाटको के अव-लोकनार्थ प्रस्तुत है।

नाभि राजा मरुदेन्या रानी, जिन माता जन्म्यो श्री आदिनाथ स्वामी । आदिनाथ स्वामी सब कर्म खिपायो, जुगल्या बुद्धि मेटी जिन धर्म बतायो ।१। जित शत्रु राजा विजया देवी रानी, जिन माता जन्म्यो श्री अजितनाथ स्वामी ।

अजितनाथ स्वामी इक शुद्ध रस लीधा, समरस भावे अष्ट कर्माने जीत्या ।।२।। हृद्राज राजा सुसेना देवी रानी, जिन माता जन्म्यो श्री संभवनाथ स्वामी।

संभवनाथ स्वामी निज अनुभव रिसया, सुख अनन्त में अह निश लिसया ॥३॥ स्वयम्बर राजा सिद्धार्थी रानी, जिन माता जन्म्यो श्री अभिनन्दन नाथ स्वामी।

अभिनन्दन नाथ स्वामी अभय पद लीधा, राग द्वेष सब दूरे कीधा ॥४॥ मेघरथ राजा मंगला देवी रानी. जिन माता जन्म्यो श्री सुमित नाथ स्वामी।

सुमितनाथ स्वामी सुमित के दाता, भाव सु परन्यो सम्यक ज्ञाता ॥५॥ धरण राजा सुसीमा देवी रानी, जिन माता जन्म्यो श्री पद्मप्रभ स्वामी।

पद्मप्रम स्वामी जी पद्म सुभावे, सहस्त्र सागर वय सु प्रभावे ॥६॥ सुप्रतिष्ठ राजा पृथिवी सेना रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री सुपारशनाथ स्वामी।

सुपारशनाथ स्वामी जी अन्तरयामी, कर्म क्षिपाये पंचम गति प्रानी ॥७॥ महासेन राजा सुलक्षणा देवी रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री चन्द्र प्रभु स्वामी।

चन्द्रप्रभ स्वामी जी की अमृत वानी, सुनत्या सुख पावे जे पण्डित ज्ञानी ॥६॥ राजा सुग्रीव जया रामा रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री सुविधिनाथ स्वामी।

सुविधिनाथ स्वामी नमो जिनदेवा, इन्द्र नरेन्द्र करें सब सेवा ॥६॥ हढरथ राजा सुनन्दा देवी रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री शीतलनाथ स्वामी।

शीतलनाथ स्वामी समोशरन विराजे, वाणी सुनत्यां मिथ्या मल भाजे ।।१०।। विष्णु राजा नन्दा देवी रानी, जिनमाता जन्म्यो श्रेयांस नाथ स्वामी।

श्रेयांसनाथ दोष अष्टदश रहिता, गुण छ्यालीस सु प्रभु जी सहिता ॥११॥ वासुपूज्य राजा जयावती रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री वासपूज्य स्वामी। वासुपूज्य स्वामी जी के दर्शन पावे, वैर विरोध सभी नश जावे ॥१२॥

कृत वर्म राजा जयभामा रानी, जिन्माता जन्म्यो श्री विमलनाथ स्वामी।

विमलनाथ स्वामी का निर्मल ध्याना, लोक अलोक प्रकाशक ज्ञाना ॥१३॥ सिंहसेन राजा जयश्यामा रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री अनन्तनाथ स्वामी ।

अनंतनाथ स्वामी नंत चतुष्टय धारी, कर्म निसकता अनन्त बल धारी।।१४॥
भानु राजा सुप्रभा देवी रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री धर्मनाथ स्वामी।
धर्मनाथ स्वामी जी धर्म बताया, वस्तु सभावे जिन रचना दिखलाया।।१४॥

विश्वसेन राजा ऐरा देवी रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री शान्तिनाथ स्वामी । शान्तिनाथ स्वामी नमो जिन ध्याइये, विकलप मेटि शांत रस पाइये ।।१६॥ सूरसेन राजा कांता देवी रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री कुंथुनाथ स्वामी ।

कुं थुनाथ स्वामी के चरणां मै बन्दू, चिर संचित सब पाप निकन्दू ।।१७।।

सदर्शन राजा मित्रसेना रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री अरनाथ स्वामी।

अरनाथ स्वामी ने अरि सब जीते, कर्म समाधि सुख मांहि लीधे ।।१८।। कुम्भ सु राजा पद्मावती रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री मल्लिनाथ स्वामी।

मिल्लिनाथ स्वामी जी बालब्रह्मचारी, पुरुष शिरोमिन आनन्द बलधारी ॥१९॥

सुमित्र राजा सोमा देवी रानी, जिनमाता जन्म्यो मुनि सुब्रतनाथ स्वामी।

मुनि सुब्रतनाथ स्वामी मनसूधे जी ध्याइये; संसार सागर तै पार जु पाइये ।।20।। विजय सेन राजा विप्रा देवी रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री निमनाथ स्वामी ।

निमनाथ स्वामी के चरणां पूजे, नव ग्रविकारी नव लाहो लीजे ।।21।। समुद्र विजय राजा शिवादेवी रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री नेमिनाथ स्वामी।

नेमिनाथ स्वामी जी के नव म्रविकारी, सहस्र सरोवर सखी राजुल नारी ।।22।। भ्रश्वसेन राजा वामा देवी रानी, जिनमाता जन्म्यो श्री पारशनाथ स्वामी ।

पारशनाथ स्वामी का बिम्ब सोहे मुलाताना,मिथ्या रजनी दूर करवे को भाना।।23।। सिद्धार्थ राजा त्रिशाला देवी रानो, जिनमाता जन्म्यो श्री महावीर स्वामी ।

महावीर स्वामी जी ना धर्म पालो, मोक्षमार्ग जो सीधा भालो ।।24।। ये चौवीस जिनवर करूं परिणामा, ये चौबीस जिन उत्तम ठामा।

ये चौबीस जिन केवल ज्ञाना, ये चौबीस पहुँचे निर्वाना ।।25।। 1. बघावा—

इसमे पाच बधावा है जिनमे भगवान की पूजा एवं भक्ति करने की प्रेरणा दी गयी है। मुलतान नगर मे पार्श्वनाथ स्वामी की मूलनायक प्रतिमा की अधिकांश बधावों मे स्तुति की गयी है। इससे स्पष्ट है कि अमोलका बाई भक्त कवियती थी। वे मुलतान के दिगम्बर जैन मन्दिर मे विराजमान पार्श्वनाथ स्वामी की पूर्ण उपासिका थी तथा उन्हें मूर्ति के अतिशय मे विश्वास था।

(1)

व्यन्तर भवना ज्योतिषी, वैमानिक तिर्यंचो जिनवर पूजें जी भावसूँ।

श्रष्टापद श्रादिनाथा पूजसां भावसूँ, चंपापुर वासुपूज्य देवा सु भावसूं। सम्मेदशिखर जिन पूजसां, तहां बीस तीर्थङ्कर पूजूं भावसूं।।१।।

गिरनार पै नेमिनाथ पूजसों, पावापुर महावीर पूजूं भावसूं। मुलतान श्री पारशनाथ पूजसां, इह देव दिगम्बर पूजूं जी भावसूं।।२।। पंच महाविदेह जिन पूजसां, इह विहरमान वीसूं जिनवर पूजूं जी भावसूं। पंच महाविदेह गुरु वंदसां, ग्राचारज उवभाय भावसूं।।३।।

इह पंचदश करम भूमिने वंदों, सांधु निरग्रन्था जिनवर पूजूं जी भाव सूं। वंदों साधु निरग्रन्था, जिनवर पूजूं जी भाव सूं।।४।।

(2)

धन धन जिनवर धर्म बताया, चौबीस तीर्थंड्कर मुक्ति सिधाया।

पंच कल्याग्यक शत इन्द्र आया; विनय सूं विधि करी जय 2 थाया। धन धन जिनवर ।।१।। उत्पाद व्यय ध्रीव्य सर्व बताया; द्वादश आंग में गग्यधार गाया। धन धन जिनवर ।।२।। पट् द्रव्य नीतत्व मेद समभाया, श्रावक मुनिवर लिंग जनाया। धन धन जिनवर ।।३।। देव धरम गुरूतत्व सुनाया, भव्य जीवां सुन समिकत पाया। धन धन जिनवर ।।४।। सम्यक दर्श ज्ञान चरित कहाया, नेक जानिहय ध्यान लवलाया। धन धन जिनवर ।।४।। वचन अनक्षर अमृत पिलाया, जरा मरन मिटा, सुख सवाया। धन धन जिनवर ।।६।। चौवीस तीर्थंकर मुक्ति सिधाया, धन धन जिनवर धर्म बताया। धन धन जिनवर ।।७।।

(3)

मुलतान नगर में चैत्य जिन शोभे, जिसमें ग्रचल वधावन ।

तेवीसमों जिन बिम्ब विराजे, समोसरन सूर यावन ॥ नर नारी मिल वन्दन भ्रावें, बिल धारो मन भावन ।

तीन प्रदक्षिण भावसूं दीजे, ग्राठ ग्रंग भूमि लगावन । । ग्रब्ट प्रकारी सदा होवे पूजा, नित्य होवे पूजा ।

सदा होवे पूजा, करत महा भविजन भ्रारती ।

श्रारती करतां पाप सब जावें, दोष सब जावें, गीत गाग्रो भले भावसूं।

जिनवर वांगी अर्थ विचारो, पढो सुनो भवि जन भला, मिथ्या मतक दूर निवारो, दिन दिन यश अति की करन। दिन दिन यश अति की करन।।

(4)

देवा पूजन रो चाव हो, हम ऋष्टापद में जायस्यां जी।

मायारी मरुदेव्या जी रो पुत्र हो, हम ग्रादिनाथ देव जुहारस्यां जी । हम पहले गमत्यां पूजसां जी, देरा पुजन रो चाव हो ।।१।।

हम चम्पापुर में जायस्यां जी, माया जयावती रो पुत्र हो । हम वासुपूज्य जुहारस्यां जी, हम पहले गमत्यां पूजस्यां जी। हम शिखर सम्मेद में जायस्यां जी, माया री सुहावा जी रो पुत्र हो। हम बीस तीर्थकर पूजस्यां जी, देवा पूजन रो चाव हो।।२।।

हम गढ गिरनार जी जायस्यां जी, माया री शिवा जी रो पुत्र हो। हम नेमिनाथ देव जुहारस्यां जी, हम पहले गमत्यां पूजस्यां जी,

हम पांवापुर में जायस्यां जी, साया री त्रिशला जी रो पुत्र हो। हम वर्धमान देव जुहारस्यां जी, हम पहले गमत्यां पूजस्या जी,

हम गढ़ मुलतान में जायस्यां जी, माया री वामा जी री पुत्र हो। हम पारसनाथ देव जुहारस्यां जी, हम पहले गमत्यां पूजसां जी,

हम पंच महाविदेह जायसां जी, माया री सुहावा जी रो पुत्र। हम विहरमान वीसों वंदसां जी, हम पहले गमत्यां पूजसां जी

हम यंच महाविदेह जायसां जी, माया री सुहावा जी रो पूत । हम ग्राचारज गुरु वंदसां, हम उपाध्याय गुरु वंदसां जी,

हम पहले गमत्यां पूजसां जी, हम करमा भूमि जायसां जी, मायारी सुहावा जीरो पूत । हम गुरु निरग्रन्थ वन्दसां जी, हम पहले गमत्यां पूजसां जी । (5)

सखी डेरे दिगम्बर सैली में मंगल। पहले बघावे पंच पद नमो, जिस नमत्यां ये लिखये पंच पद सार। मोह मिथ्यात डेरे होवे; ज्ञान लायरो केवल सिद्धकार सखी डेरे दिगम्बर ... .......

बीजे बधावे जिन बिम्ब नमूं, कृताकृत्रम ऐ तीनों लोक मई सार।

सुर नर पूजे भावसूं, जिन पूजें सदा जय जयकार । सखी डेरे दिगम्बर ...... ग्रंगले बधावे जिनवाणी नमों, वागी सुनत्यां भवि जना, पालो सखी सत तत्व ।

सिहते षट्द्रव्य नव पदा, हो लिखये उपाध्याये लिहये निर्मल बोघ ।।३।। सली डेरे दिगम्बरः .....

मोय ये भव भव सुलकार, सली जी का उत्तम ऐ ग्रच्छो चारों सरना, जव सज सभान ।।४।। सली डेरे दिगम्बर सैली में मंगल हो । पंचवें वधावे रत्नत्रय नमों,

छठे बधावे श्रावक श्राविका, नित वंदये एकेदश विधि घार। सखी चारों विधि दान जे करें, लाभो ऐ जैसे शुद्ध प्राचार। सखी डेरे दिगम्बर...... सखी सातवें बधावे भो भावना, भावन भाताऐ भिव जन भलो।

सखी सरफ दिवस मुभ ग्राज है, ऐ गुरा गावे ऐ मैं ग्रपने काज ।।७।। सखी डेरे दिगम्बर ......

मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के आलोक मे

## बारह भावना

यह अमोलक वाई की अच्छी कृति है जिसमे प्रत्येक भावना का अलग वर्णन किया गया है। वाई जी जगत से सर्वथा उदासीन हो चुकी थी इसीलिये प्रत्येक मावना के वर्णन मे कवियत्री ने अपना हृदय खोलकर ही रख दिया है। भाषा बहुत सरल एवं मधुर है। कही-कही कवियत्री ने अपना परिचय देते हुए "वर्द्ध मान जी पडित विचारी तास सुता गुण गावे" पक्तिया लिखी हैं।

वारह भावनाओं के अन्त में अमोलका बाई ने महाकवि बनारसीदास एव पंडित राजमल को जानदाता के रूप में स्मरण किया है तथा अपने पिता वर्द्ध मान को धर्मसन्त की उपाधि दी है जिसने स्वाध्याय की प्रेरणा दी तथा सस्कृत का ज्ञान कराया। शुद्ध सरूपे परनये ते परमातम जान। स्रातमभावना हूं नमूं भाव भगति उर स्रान।।१।। जिनवाणी सरसुति नमूं, बिजिये सास्वित माय।

मिवक लोक में हित बनी जयवन्तों जग मांहि ।।२।।
गुरुजन चरण कमल नमूं, तिन मुक्त कियोरे प्रकाश।

श्रातम मुक्त संतोषियो, श्रमृत वचन रसाय ।।३।।
मैं बालक मितहीन हूं वेद नही मुक्त पास । बारह भावन भायसां पंडित करें न हास ।।४।।
रस मई रचना कविकला, ते नाहीं मुक्त शुद्ध । सीमन्धर परसादतें प्रगटी निर्मल बुद्ध ।।४।।
चंचलता मनतें हरो, संकलप विकलप दूर । ध्यान निरंजन श्रातमा, ते श्रापा भरपूर ।।६।।
दान शील जप तप किया, कर कर नाना भेय ।

श्रातम शुद्ध प्रगटचो नहीं, किम संसार तिरेय ।।७।।

## अनित्य भावना

ये तो जिनवर श्राज्ञा लेवोरे प्राणी पहली भावना भाय,
नित्य सदा ए सासता रे श्रविनाशी श्रविकार,
निश्चय नयकरि श्रातमा रे मेद नहीं लगार ।।१।। प्राणी पहली भावना भाय।
ये ससार सदा सासता रे दरिबत नय करि जानि ।
परजाय नय ते परिनमे, ऐसी जिनवर वानि ।।२।। प्राणी पहली भावना भाय।
माता पिता सुत कामिनी रे परिजन सो परिवार,
करम उदय श्रावी मिला रे श्रन्त होय सब छांड ।।३।। प्राणी पहली भावना भाय।
परिग्रह दस परकार नी रे, वल नोकर्म शरीर,
छिन २ श्रावे छोजतो रे, जैसे श्रंजिल नीर ।।४।। प्राणी पहली भावना भाय।

दर्शन ज्ञान चरित्र मांहिरे, अनुभव एक रस लीन,
भेद विज्ञानी जे लखे रे ते ज्ञाता परवीन ॥५॥ प्राग्गी पहली भावना भाय।
पांचों द्रव्यन ते जुदा रे, चेतन उपयोग शुद्ध।
राग द्वेष पुद्गल तजो रे प्रगटे निर्मल बुद्ध ॥६॥ प्राग्गी पहली भावना भाय।
एकं मनमें किल वसेरे, ध्यान अर विषय विकार।
श्री योगीन्द्र बखानिया रे, बे खांडे की धार ॥७॥ प्राग्गी पहली भावना भाय।

## अशरण भावन।

एक जी श्रातम मेरा, शरना कोई नहीं तेरा । शरन कोई नहीं तेरा एक जी श्रातम मेरा ।। जन्म मरण चेतन मे नांहीं, ऐसी विधि कर ध्यावो,

एक ग्ररूपी ज्योति सरूपी, निश्चय नय करि पावो ।।१।। सुख दुख कर्म उदयवश भोगें, सब संसारी प्राशी ।

कर्ता हर्ता कोई न किसका ऐसी जिनवर वागी।।२।। परुषोत्तम श्रंत केवल ज्ञानी, तिन श्रशरन पद लीधा।

मै मूरल मितहोन हूं ज्ञानो वल जो कच्चा हीया।।३।। विषय कषाय इक त्यागी प्राणी, रागादिक निरवारी।

उदासीन भावना नित भावें, ते ज्ञाता ग्रधिकारी ॥४॥ मन बच काया पुद्गल छाया, निज सरूप मत ध्यावो ।

एक अरूपी ज्योति स्वरूपी, निश्चय नय करि पावी ॥४॥ चरम संहनन दुषमा काले, ध्यान कहां से ध्यावे ।

निकट संसारी कर्म विडारी, महा विदेह ते पार्वे ।।६।। वर्द्ध मान जी पंडित विचारी तास सुता गुरा गावे ।

> श्रशरण भावना बीजी भावे, श्रातम रुचि मन लावे।।७।। श्रातम मेरा सरना कोई नहीं तेरा।

## संसार

संसरण तै संसार, चेतन पुग्दल मय भ्रम्यो।

ग्यवहार नय इमि जान, निश्चय निज निज गुण रभ्यो।।1।।

संसार अर नव माय, तरवा सम उद्यस धरो,

जिम छाए दुःख नास, शिवरमणी सनमुख वरो।।2।।

पांच प्रकार संसार, वार अनन्ता मै लिया।

विन सुध आतम भाव, अजथारय बुद्धि सूंचाह्या।।3।।

द्रग्य क्षेत्र काल भव भाव, पंच भेद जग जानिये।

इनसे रहो रे उदास, शुद्ध आत्म मन आनिये।।4।।

आप सरूप में जान, पर बुद्धि में नहीं लीनता।

स्यादवाद परमान, शिवपद साधे धीमता।।5।।

अविरत समिकत धार देशवती वखानिये।
मुनिवर दोय प्रकार, निज निज भेद वखानिये।।।।।
ये ही साधक जीव, ते साधे शुद्ध आतमा।
सम्यक भेद अनेक, सर्व ज्ञान परमातमा।।।।।।।

## एकत्व

एकत्व भावना भावियारे लाल, कर कर्म ते खीन रे सुभागी, मन विच काया थिर करी रे ले आतम गूण लीन। शुद्ध आतम ध्यावतां रे लाल, ते कर कर्मन खीनरे। नय निक्षेप तहाँ नहीं रे, न व्यवहार को भेद; त्रय गुण आतम एकता रे, गये शुभाशुभ खेद रे सुभागी। चेतनता प्रगटी थई रे, ज्ञान गुरो कर वीर, समरथ भाव भरी रे. अर ला निरंजन पद धीर। एकत्व भाव करि तरचा, आगे जे सरवग रे। सुभागी वे तो महाविदेह मे, लीजा छे निज रग रे सुभागी चिदानन्द परमातमा रे, ध्याव छ मुनि जे रे, सुभागी जो नर निश्चय पावसी; लहे अभय पद जीव रे सुभागी। निरविकल्प समाधि मे रे, स्वासन वेदन श्री वीतराग सुधारसी रे; प्रगटिये निर्मल बुद्ध । ज्ञान गम्य सबगुण अच्छे रे सम्यक धारी जोग, अज्ञानी जाने नहीं रे, कर्म उदय वस भोग। सुभागी गुण अनन्त अपार छे रे, बुद्धि नहीं कहूँ केम, श्री जिन वचन प्रसाद ते रे, धर्म ऊपर छे प्रेम। वर्द्धमान स्ता दीपतां रे तीन रतन परधान, इस भावना को चिन्तवो रे कब पाऊ निर्वान। एकत्व भावना भाविया रे लाल, कर कर्म ने खीन रे। सुभागी

#### अन्यत्व

अन्यपने जिया जगमे डोल्यो त जागो विरला कोय। काललिब्ध पाय भविजना सम्यक्धारी होय। निश्चयनयतीन काल में, ते आतम एक स्वभाव जी। पर जाये चहुंगित भ्रम्यो, पणन गयो पर भाव जी। जीव स्वभाव रागादिक नाहीं ते मूढमित धर भ्रम्योजी एक स्वभाव करीने मानो ते उदय महावल कर्म जी। चेतनरूपी ते अलख अरूपी ते ज्ञान सरूपी जान जी। तीन कर्म ते भिन्न पिछानो ते सुख दुख मन मत आनोजी

1

दिन दिन निज गुणवद्ध अधिकारी मोहमिश्यात निकंदजी, एही रीति जथा घट मांही जैसे दुतिया चन्द्र जी। शुद्ध सरूप में लीन त नाहीं तबं उपाधि ये विचारजी परम समाधि प्रगट सुख पाया ते ज्ञाता हितकार जी अन्यत्व भावना एही बखानी ते आतम पर उपकारजी सुनोरे प्राणी ते मोक्ष निशानी ते पुग्दल प्रीति निवारजी।

# अशुचि

शुचपने शरीरा नख शिख सिहत परमातमा। सात धातु किर धारचा इनसे धरो मत राग ।
ये क्षणभंगुर अब्द कर्मकिरि धारचा।
चूरा चन्दन चम्पा बेला बिलए जे शुभ द्रव्या, इन संग कर मल जानिये।
छुट के दिखावो छेला चेतो चेतन, दुर्जन संग बखानिये।
न्हावण धोवण नित मर्दन अति घना, फूल केशर सिंगारिये सिंगार बनायो नित्य।
विषय रस लोभिया चहुँगित दुख वधाविया, रोग शोक दुख नाना।
भरा कर भर भारा। जन्म मरण चहूंगित कीता नीको निर्मल देह।।
घट में सोधे जो; साध सिद्ध पणे लह्या, प्यां नही धम लाओ लेसा।
मूढ़ मित न्यारा, त्यों तन छय छांड्चा जी।
शरण पर रहो धर्मात्मा, लखे जे शुद्ध माटी आत्मा
जो बै आतम आरसी, क्रिया करत शठ घोरा।
बाहर शुचिपणे, कर्म विपति फांसे मे पड़ा।
देह देवल देवा भिन पूजूंभावसूं। व्यवहार साधे जिया क्रिया, ममता मिदरा रेता।
सम्यक्त भूले से, दासी समभे राखिया, आदि संहनन संस्थाना। भली जे ज्ञाता देह।
संसार सागर सूं तिरचा।।

## आस्रव

आस्रव हेतु रागादी छै रे, ज्ञानी ने कर, त्याग रे, सुज्ञानी द्रव्य आस्रव बाध को नही रे, राग विषे मत लाग रे, सुज्ञानी अब्द कर्म जुग बल घणा रे, फैला रह्या लोक मांहि रे। सुज्ञानी पण तो बांध सके नही रे, सिद्ध अवस्था मांहि रे। सुज्ञानी द्रव्य आस्नव बण घणा रे, विषय कषाण अधिन रे। सुज्ञानी मूढ़ आत्म भवि आस्रवी रे, सुख दुखमे रहि लीन रे। सुज्ञानी पास रहित जो पट अछेरे, रंग न लागे चोया रे। सुज्ञानी राग रहित प्राणी ति केरे; बन्ध न थाये कोय रे। सुज्ञानी

समिकत सूर प्रगट थया रे, मिथ्या रजनी दूर रे। सुज्ञानी पूर्व ला बन्ध भोगव्या रे, नवा न प्रगटे अंकुर रे। सुज्ञानी संसारी जे प्राणिआं रे, आगम ने धर आसरे। सुज्ञानी आज तां विरला जान जो रे, आस्रव ने कर त्याग रे। सुज्ञानी शास्त्र गमत्या अल्प छै रे, त्रिया बुद्धि अनुसार रे। सुज्ञानी कहन शक्ति मुक्त मन्द छै रे, गुण अनन्त अपार रे। सुज्ञानी मेरे बात ऐसी मन मानी, मैं तो गुरू वचना यो जाणी।

कव नाशे दुविधा सुमती दूर रे। सुज्ञानी

## संवर

संवर पायके भेद विज्ञानी रे, ए वल निश्चय नय इम जाणो रे। वल नर कोई संशय आनोरे, ताते निज गुण नही पिछान्यो रे।। सवर रिसया कि मुनि सुख पार्वे र लाल।

संवर रिसया कि इन्द्रिय मन जीत्या रे, आत्म ध्यानसूं लांगे डीपा रे। संवर केरा के सुख अगाधा रे, अंतर तिल भर नहीं है बाधा रे। संवर रिसया।

प्रथम अवस्था मोह खिपावै रे, भेद विज्ञानी प्रगट सुख पाधे रे। पर गुण त्यागी संवर थिरता रे, पूर्वला सो शुभाशुभ खिरता रे।। संवर रसिया ०

किया कोड़ि तपस्या सूरा रे, पंच महाव्रत पाले पूरा रे। जब लग आपा के मेद न पावे रे, तब लग संवर भाव न आवे रे। संवर रसिया ०

एक शुद्धातम तणा सुख पावे रे, ध्यान निरंजन निर्मल ध्यावे रे। बाहर अभिन्तर प्रिग्रह त्यागी रे, वीतराग भाव सदा विरागी रे।।

स्वसंवेदी त समरस लीधा रे, भेद अभेद विकल्प छड लीधा रे। हेय उपादेय नहीं विचारचा रे, परमातम प्रगट सुख धारचा रे। संवर रसिया ०

उपसर्ग सिहत या कर्म खिपावे रे, कई अन्तकृत केवल पावे रे। मुनिव्रत चरण कमल मुनि पासे रे, ये ही अवस्था मुक्त कव आसे रे। संवर रिसया मुनि सुख पावे रे।

## निर्जरा

निर्जरा रस लीघो, रस लीघो रस लीघो, तीन कर्म क्षय कीघो, ज्ञाता मुनि निर्जरा रस लीघो। निर्जरा दोय प्रकार नीरे, एक सकाम अकाम रे, सकाम संसारी वण्या रे, ज्ञानी जीव अकाम रे। निर्जरा सकाम दोय भेद आपापर जान जोरे, बाहर कर्म विपाक रे।
सुख दु:ख निरबांछित म्हारे; ते निर्जरा व्यवहार रे। निर्जरा
पंच प्रमाद हणी करचा रे, वीतराग भावे सूर रे।
मिथ्या रजनी कायर वणी रे, भव सरवरकी दूर रे। निर्जरा
आतम ध्यान सुरंग धरीरे, परगुणकूं करे नाश है,
निश्चय निर्जरा ते कही जे, लाभे लोला विलास है। निर्जरा
अष्टम गुणथाने धरीजे, क्षपक श्रेणी गुणखान रे,
शुकल ध्यान वण दीयता रे, कर्म ईंधन कूं नाश रे। निर्जरा
प्रगट विन्दु सागर थया रे, अनतं चतुष्टय धार रे।
तेरहवें केवल पामीया रे, प्रकृति पचासी छांड रे। निर्जरा
पंच लघु अक्षर में कहा रे, चेतन रूप प्रकाश रे।
हदय कमल नितहं नमूं रे, कब पाऊं शिव वास रे।।

## लोक भावना

लोक सरूपजाणी करचा ममता बुद्धि ने डाल रे।
स्वर्ग मध्य पाताल में, जीव रुत्या अनतं काल रे।।
पाताल नरके दुख सुण्या रे, चिन्ता सूं नहीं काम रे।
स्वर्ग सुख सुर सम्पत दुख, भरमत चहुं ठाम रे। लोक०
असंख्याता लोक छै अलोक अन्त आकाश रे।
ज्ञान अनंतानंत छै एक समय प्रतिभास रे।। लोक०
द्रव्य अनतां लोक छै, खीर नीर ज्यों देख रे।
पण सत्ता व्याप नहीं, निश्चय नय इस लेख रे।। लोक०
पुरुष आकारा लोक छै षट द्रव्य भरो विचार रे।
ज्ञेय रूप सब जानिये, चेतन उपजे सार रे।। लोक०
घट घट अतंर चेतना, सिद्ध अवस्था व्याप रे।
निज ज्ञाता निज ज्ञान शुद्ध है, सिद्ध पद आप रे।। लोक०
लोकां के अतं सिद्ध रमें, अनतं गुरो अभिराम रे।
एक में नेक रहा पिण, अब घणा निज पाम रे।

# बोधि दुर्लभ

बोधि लाभ भावना भली, जीवा बुभो री, जीवा० आतम ने हितकार । जीवा बुक्तो री । निज घट मांही पावसा जीवा बूभो री, जीवा बूभो। निज गुण पर गुण ज्ञान भविक जीवा बूभो री दस दृष्टान्ते दोहेला जीवा बूभो री मानुष भव अवतार भविक जीवा बुभो री। जैन सिद्धान्त सुणो करचा, जीवा बूको री आलस चित्त निवार भविक जीवा बुभो री संशय विमोह विभ्रम तजो; जीवा बूभो री सरधान शुद्ध धार, भविक जीवा बूभो री एक पक्षे दुष्टान्त छे जीवा बूको री मिथ्या रजनी दूर भविक जीवा बूभो री विषय महा मंभार; निज गुण सुख संभाल । भविक० सवै सिद्धान्ता ने सार छै जीवा बूभो री अन्तर दृष्टि उधार भविक जीवा बूँभो री नवां कर्म बन्धे नही जीवा बूभो री जीवा० पूर्वला क्षय आन अविक जीवा बुभो री रुचि श्रद्धा परतीत, जीवा बुक्तो री जीवा बुक्तो री

## धर्भ भावना

धर्म जिनेश्वर भाषिया जी, व्यवहार निश्चय जान, निरवांछित वाहिज रहा जी, निश्चय अन्तर धार। जैन धर्म छे सार भविक नर जैनधर्म छे सार। द्रव्य क्षेत्र काल भव भ्रमणी भावे, धर्म सोधन भणा लेख, चार वार अनंत में पाया, आतमभाव अदेख। भविक नर .... आपापर नव मेद पिछानो, शिव दा कारण सो ही जानो चारो कारण आवी मिलसा, तव लेसूँ निर्वान। भविक नर ... धर्म शब्द बोले है सब जग, पण तो उदय विभाव। ता कारण जन पाम्या नाहीं, धर्म है वस्तु स्वभाव। भविक नर ... अत्रति सम्यक गुण धारी, धर्म आराधे जे। देशब्रती श्रावक सूं विचारी, अनुभव स्वादी ते। भविक नर ... करणी दशाविधि मुनि आराधें, अन्तर आतम शुद्ध।

अतीन्द्रिय सुबके वेता, प्रगटीये निर्मल बुद्ध । भविक नर ... ... धर्म करतां शिव सुख पावे, चहुं गित दुःख निवार । नर सुर संपत्ति सहजें मिलसी, धर्म विना जग फास । भविक नर जैनधर्म छे सार ।

### \* \* \*

जिन चौवीस नमूं सुखकारी, परम धर्म धन धारी जी जिन ये बारह भावन भावी, शिवपुर इच्छा नाहीं जी। वल त्रयकाल जैन बल अनंता श्री विहरमान जयवंता। निश्चय व्यवहार वंदना मोरी कर्मकी टूटी डोरी जी।। परम्पराय मोटा उपकारी जैनधर्म धन धारी जी। बनारसीदास राजमल विख्याता, ज्ञानदान के दाता।। वर्द्धमान वाचन शुभ्रं अक्षया, धर्मसन्त मुक्त भास्या जी बीजा उपकार मोटा कीना, संस्कृत वचन मुक्त दोनाजी अक्षर अर्थ पुनि मात्र दोष जोई, मिथ्या दुःकृत होई जी एछो अंधको में कछ भाख्या, तीक्षण जो जन साखीजी ग्रीष्म ऋतु चौमासा होई, समक्ते चतुर नर जोई जी। कृष्ण पक्ष पंचम शुद्ध वारा, तिदश ढाल अधिकारी जी। जिन चौबीस नमूं सुखकारी।

कवियत्री का डेगागजीखान से सम्बन्ध था, इसिलये 2-3 स्थानों पर वहाँ के मन्दिर का भी उल्लेख किया है। वहा अध्यात्म संली थी जिसमे भी मंगल होना लिखा है। मुलतान नगर मे बनारसीदास के अध्यात्म स्वरूप की पावन गंगा बराबर बहती रही। समयसार, प्रवचनसार, पचास्निकाय जंसे ग्रन्थों की स्वाध्याय का प्रचार बढ़ता गया। उनकी पाण्डुलिपियों को माँग बढ़ती गयी और एक के पश्चात दूसरे ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ की जाती रही। इन 100 वर्षों मे मुलतान नगर अध्यात्म प्रेमियों का केन्द्र बना रहा और ओसवाल दिगम्बर जैन श्रावकों ने प्रमुख रूप से धार्मिक चर्चाओं मे भाग लेना जारी रखा। मुलतान के श्रावकों का आगरा से बराबर सम्बन्ध बना हुआ था। वे वहाँ जाते अने रहते थे। आगरा के किवराज भैया भगवतीदास से भो वे प्रभावित थे इसिलये उनके ग्रन्थों की भी प्रतिलिपियाँ करायी जाती थी। वास्तव मे सवत 1700 से 1800 तक का समय मुलतान नगर को दिगम्बर जैन समाज के लिये पूर्णत शान्ति एवं अध्यात्मिक विकास का समय रहा। इस अवधि मे दिगम्बर एव इवेताम्बर दोनो ही पूर्ण सद्भावना के साथ धार्मिक चर्चाओं मे भाग लेते रहे। इवेनाम्बर सम्प्रदाय के खतर खतरगच्छ

सखी डेरे दिगम्बर सैली मै मंगल

<sup>●</sup> मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के आलोक मे

के साधु भी दिगम्बर श्रावकों के लिये पाण्डुलिपि करते रहे। मुलतान में कितने ऐसे भी पिंडत भी थे जो शास्त्र प्रवचन के साथ-साथ प्राचीन ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ करने का कार्य भी करते थे, ऐसे पिंडतों में प वीरदास, पं रामदास, प दानचन्द के नाम उल्लेखनीय है। संवत 1801 से 1900 तक—

सवत 1800 के पण्चात मुलतान दिगम्बर जैन समाज का देश के सभी नगरो से सम्बन्ध हो गया। मुलतानी भाई ग्रन्थों की तलाश में चन्देरी, मालपुरा (राजस्थान) वाराणसी, हनुमानगढ, इन्दौर, सागानेर, जयपुर, पालम—दिल्ली, ललितपुर जैसे नगरों से ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ करवा कर अपने शास्त्र भण्डार के लिये पाण्डुलिपियों का सग्रह करते रहे। जयपुर एव आगरा से उनका विशेष सम्बन्ध था। अध्यात्म की लहर तेजी से चल रही थी।

अध्यात्म की इस लहर के प्रमुख प्रस्तोता थे महाकिव बनारसीदास जिनके कारण उत्तर भारत के दिगम्बर जैन समाज की काया ही पलट गयी। वे अध्यात्म ग्रन्थों के पाठक बन गये और रात दिन आत्मा और शरीर पर चर्चा करने लगे। इसके पश्चात सागानेर से वनारसीदास की मृत्यु के कोई 25 वर्ष पश्चात ही हिन्दी किव जोधराज गोदीका के पिता अमरा भौसा ने तेरहपथ के नाम से एक नवीन पथ की स्थापना की और दिगम्बर जैन भट्टारको द्वारा प्रचलित शिथिलाचार के विरद्ध अवाज उठाई गयी। यह पहिला अवसर था जब एक पन्थ की स्थापना किसी श्रीमन्त श्रावक द्वारा की गयी हो। अमरा भौसा में अदभुत सगठन शक्ति थी इसलिये उसे भट्टारकों के युग में भी उन्हों के विरुद्ध एक नयी विचारधारा को जन्म दिया।

इस तेरहपथ विचारधारा का केन्द्र धीरे-धीरे सागानेर से जयपुर वन गया और यहाँ एक नयी विभूति का उदय हुआ। वह विभूति महापडित टोडरमलजी के रूप में समाज के सामने आयी। टोडरमलजी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय पडित थे, जैन धर्म के ज्ञाता थे तथा गोमट्टसार, समयसार, त्रिलोकसार, लिब्धसार जैसे उच्चस्तरीय प्राकृत ग्रन्थों के मर्मज्ञ विद्वान थे। वे श्री गान्तिनाथ दि जैन वडामन्दिर तेरह पथियान् घी वालो का रास्ता, जौहरी वाजार मे नित्य प्रवचन किया करते थे। जव वे गास्त्र प्रवचन, करते तो सैकडो हजारो स्त्री-पुरुष उनकी प्रवचन सभा मे होते और



महा पडित टोडरमलजी

उनकी अपूर्व प्रवचन दौली से अध्यात्म तत्व चर्चा का आनेन्द लेते । सवत 1811 के पहिले ही उनकी ख्याति राजस्थान की सीमा पार करके उत्तर मे मुलतान तक पहुच गयी थी। वहाँ के श्रावक पहिले से ही अध्यात्म ग्रन्थों के मर्मज्ञ थे तथा समयसार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय जैसे ग्रन्थों का स्वाध्याय करते रहते थे। वहाँ भी नियमित सैली थी जिसमें समाज के सभी स्त्री पुरुष भाग लेते थे। जका समाधान भी होते थे लेकिन कुछ णंकाय ऐसी होती थी जिनका समाधान पूर्णरूप से नहीं हो पाता था। जब उन्हें पं टोडरमल जी की विद्वत्ता, पांडित्य एव चर्चा सम्बन्धी ज्ञान की जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी शकाओं के समाधान चाहने के लिये भारी उत्सुकता प्रकट की। उन्होंने पत्र द्वारा अपनी शंकाओं को लिखकर भेजने का निश्चय किया। आखिर पत्र लिखा गया और वह पडित टोडरमलजी के पास पहुचा दिया गया। वह मूलं पत्र तो किसी शास्त्र भण्डार में प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन प टोडरमलजी ने जो उनकी शकाओं का समाधान किया वह चिट्ठी के रूप में है और वह जयपुर एवं मुलतान के शास्त्र में भण्डारो सुरक्षित है। उस चिट्ठी का नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो वास्तव से ही रहस्यपूर्ण है। पं. टोडरमलजी की सम्भवत यह प्रथम रचना है जो मुलतान एवं जयपुर जैन समाज के लिये धरोहर के रूप में सुरक्षित है।

महापिडत टोडरमलजी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी सवत 1811 माघ वदी 5 के दिन तथा मुलतान निवासी खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धार्थदासजी एव अन्य साधर्मी भाइयो के नाम लिखी थी। इनमे गंगाधर श्रावक तो साह सोमजी के पुत्र थे जिन्होंने सवत 1797 मे ब्रह्मविलास की प्रतिलिपि कराई थी तथा जो मुलतान दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्शनगर जयपुर के शास्त्र भण्डार मे सुरक्षित है। ये सभी दिगम्बर जैन श्रावक थे क्योंकि प. टोडरमलजी मे अपनी चिट्ठी मे इन्हे साधर्मी भाई लिखा है। इसके अतिरिक्त प टोडरमलजी ने भाई श्री रामसिहजी एव भुवानी दास का भी पत्र जो जिहानावाद से आया था उसका भी उल्लेख उक्त पत्र या चिट्ठी में किया है। प्रस्तुतं पत्र प टोडरमलजी के पास किसके माध्यम से आया था इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

रहस्यपूर्ण चिट्ठी पूर्णत. चर्चा प्रधान है तथा उसमे गोम्मटसार समयसार, अष्टसहस्वी, तत्वार्थसूत्र आदि ग्रन्थों के आधार पर शकाओं का समाधान किया गया है। यह चिट्ठी अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा मुलतान एवं जयपुर दोनों के लिये स्मरणीय पाती है जिसे हम अविकल रूप से पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ उद्दत कर रहे है।

# रहस्यपूर्ण चिट्ठी

सिद्ध श्री मुलताने नग्न महाशुभस्थान विषे, साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्मरस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धार्थदासजी, अन्य सर्व साधर्मी योग लिखतं टोडरमल के श्री प्रमुख विनय गब्द अवधारना। यहाँ यथा सभव आनन्द है तुम्हारे चिदानन्द घनके अनुभव से सहजानन्दकी वृद्धि चाहिये।

अपरंच पत्र 1 तुम्हारो भाईजी श्री रामसिघजी भुवानीदासजी को आया था तिसके समाचार जहानावादते और साधम्मियोने लिखे थे सो भाईजी ऐसे प्रश्न तुम सारिखे ही लिखे। अवार वर्तमान काल मे अध्यात्मके रिसक वहुत थोडे है। धन्य है जे स्वात्मानुभवकी वार्ता भी करे है, सौ ही कहा है:—

# तत्प्रतिप्रीतचित्ते न, तस्य वार्तापि हि श्रुता । निश्चित स भवेद् भव्यो, भावनिर्वाणभाजनं ॥

अर्थ—जिहि जीव प्रसन्न चितकरि इस चेतनस्वरूप आत्मा की वात भी सुनी सो जीव निश्चय कर भव्य है। अल्प काल विषे मोक्ष का पात्र है। सौ भाई जी तुम प्रश्न लिखे तिस कर मेरी बुद्धि अनुसार कुछ लिखिए है सो जानना। और अध्यातम आगम की चर्चा गिंभत पत्र तो शोध्र² देवों करो। मिलाप कभी होगा तब होगा। और निरन्तर स्वरूपानुभव मे रहना। श्रीरस्तु।

अर्थ स्वानुभव दशा विषै प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्निके उत्तर वुद्धि अनुसार लिखिये है।

तहां प्रथम ही से स्वानुभवका स्वरूप जानने निमित लिखिये है।

जीव पदार्थ अनादिते मिथ्याहण्टी है सो आपापर के यथार्थरूप विपरीत श्रद्धानका नाम मिथ्यात्व है। वहुरि जिस काल किसी जीव के दर्शन मोहके उपशम, क्षयोपशमतें आपापरका यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान होय, तब जीव सम्यक्ती होय है। यातें आपापरका श्रद्धान विषै शुद्धात्म महान रूप निश्चय सम्यक्त गिभत है। वहुरि जो आपापरका श्रद्धान नही है और जिनमत विषे कहे जे देव, गुरु, धर्म तिनको ही माने है, अन्य गत मत विषे कहे देवादिक वा तत्वादिक तिन जिनको नही माने हैं तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त करि सम्यक्ती नाम पावे नाही। तातै स्वपर भेदविज्ञान को लिये जो तत्वार्थ श्रद्धान होय सो सम्यक्त जानना।

वहुरि ऐसा सम्यक्ती होते सते जो ज्ञान पचेन्द्री, पांच इन्द्री छटा मनके द्वारा, क्षयोपशमरूप मिथ्यात्व दशा में कुमति, कुशुति रूप होय रहा था सोई ज्ञान अव मित श्रुतिरूप सम्यज्ञान भया। सम्यक्ती जेता कुछ जाने सो जानना सर्व सम्यग्ज्ञान रूप है।

जो कदाचित घट पटादिक पदार्थनकूं अयथार्थ भी जानें तो वह आवरण जनित उदयको अज्ञान भाव है सो क्षयोपगम रूप प्रकटज्ञान है सो तो सर्व सम्यग्रज्ञान ही है। जातें जानने विर्ष विपरीत रूप पदार्थनकों न साधे है। सो यह सम्यग्रज्ञान केवल ज्ञान का अग है। जैसे थोडासा मेघपटल विलय भयै कल प्रकाग प्रकटै है सौ सर्व प्रकाशक अग है।

जो ज्ञान मित श्रुतिरूप प्रवर्ते है सौ ही ज्ञान विधिता-विधिता केवलज्ञान रूप होय है। ताते सम्यग्रज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। वहुरि इस सम्यक्ती के परिणाम विषे सिवकल्प तथा निर्विकल्परूप होय दो प्रकार प्रवर्ते तहा जो विषय कपायादिरूप वा पूजा, दान शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्ते है सो सिवकल्परूप जानना यहां प्रका.—

1

जो शुभागुभरुप प्रशामते सम्यक्तका अस्तित्व कैसे पाइए।

ताका समाधान-जैसे कोई गुमास्तो साहूके कार्य विषे प्रवर्ते है, उस कार्य को अपना भी कैहे है हर्ष विषादको भी पावे है, तिस कार्य विषे प्रवर्ते है, तहा अपनी और साहू की जुदाई कों नाही विचारे है परन्तु अतरग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कारज नाही। ऐसा कार्यकर्त्ता गुमास्ता साहकार है।

परन्तु साहू के धनकूं चुराय अपना मानै तो गुमास्तौ चौर ही कहिए। तैसे कर्मोदयजिनत गुभागुभरूप कार्य को कर्ता हुआ तदरूप परणमे तथापि अन्तरंग ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नाही। जो शरीराश्रित व्रत सयम कौ भी अपना माने तो मिथ्यादृष्टि होय। सो ऐसे सिवकल्प परिणाय होय है।

अव सविकल्प ही के द्वारकरि निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहिए है:--

सो सम्यक्ती कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होय है तहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर स्वरूप का करें, नौकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म रहित चैतन्य चित चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पीछे परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्मविचार ही रहे है। तहां अनेक प्रकार निजस्वरूप विषे अहबुद्धि धारे है। में चिदानन्द हू, शुद्ध हू, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होते सते सहज ही आनन्द तंरग उठे हैरोमाच होय है ता पीछे ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लागे। तहा सर्व परिणाम उस रूप विषे एकाग्र होय प्रवर्ते। दर्शन ज्ञानादिकका वा नय प्रमाणादिकका भी विचार विलय जाय।

चैतन्य स्वरुप जो सविकल्प ताकरि निश्चय किया था तिस ही विपै व्याप्य व्यापक रूप होय ऐसे प्रवर्तें। जहा ध्याता ध्यायपनो दूर भयो सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। सो वडे नयचक विषै ऐसा ही कहा है.—

#### गाथा

ताच्चार्गो सरा काले समय बुज्भिह जुत्ति मगोरा। राो ग्राराइरा समये पञ्चक्खो ग्ररा हवो जम्हा।।

अर्थ — तत्वका अवलोकन का जो काल ता विपै समय जो है शुद्धात्मा ताको जुता जो नय प्रमाण ताकरि पहले जाने। पीछं आराधना समय जो अनुभव काल, तिहि विषै नय प्रमाण नाही है। जाते प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे रत्न को खरीद विषे अनेक विकल्प करै है, प्रत्यक्ष वाको पहरिये तब विकल्प नाही, पहिरने का सुख ही है। ऐसे सविकल्प के द्वारे निर्विकल्प अनुभव होय है।

वहुरि निर्विकल्प अनुभव विषै जो ज्ञानपञ्चेन्द्री, छट्टा मनके द्वारे प्रवर्ते था सो ज्ञान सब तरफ सो सिमटकर केवल स्वरुप सन्मुख भया। जाते वह ज्ञान क्षयोपशाम रूप है सो एक काल विषे एक ज्ञेयही को जाने, सो ज्ञान स्वरुप जानने को प्रवर्त्या, तव अन्य का जानना सहज ही रह गया तहा ऐसा दशा भई जो ब्राह्म विकार होय तो भी स्वरुप ध्यानीको कछ खबर नाही, ऐसे मितज्ञान भी स्वरुप सन्मुख भया। वहुरि नयादि के विचार मिटते

श्रुतज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया। ऐसा वंर्णन समयसार की टींका आत्मख्याति विर्णे किया है तथा आत्मा अवलोकनादि विर्णे है, इस ही वास्ते निर्विकल्प अनुभवको अतेन्द्रिय कि हए है, जाते इन्द्रीनको धर्म तो यह है जो फरस, रस, गन्ध, वर्णको जाने सो यहां नाहीं। अर मन का धर्म यह है जो अनेक विकल्प करे सो भी यही नाही, तातें जव जो ज्ञान इन्द्री मन के द्वारे प्रवर्ते था सो ही ज्ञान अनुभव विर्णे प्रवर्ते है तथापि ज्ञानको अतीन्द्रिय कि हि है । बहुरि इस स्वानुभव को मन द्वारे भी भया कि हिये जातें इस अनुभव विर्णे मितज्ञान श्रुतज्ञान ही है, और कोई ज्ञान नहीं।

मतिश्रुत इन्द्री मनके अवलम्ब विना होय नाहीं सो इन्द्री मन का तो अभाव ही है जातें इन्द्रियका विषय मूर्तीक पदार्थ ही है। वहुरि यहा मतिज्ञान है जातें मन का विषय मूर्तीक अमूर्तीक पदार्थ है, सो यहां मन सम्बन्धी परिणाम स्वरूप विषे एकाग्र होय अन्य चिन्ता का विरोध करें है ताते याको मन द्वारे कहिए है।

'एकाग्रचिंतानिरोधो ध्यानम्'' ऐसा ध्यान का भी लक्षण है, ऐसा अनुभव दशा विषे सभने है। तथा नाटक के कित विषे कहा है:—

# वस्तु विचारत भावसें ध्यावते, मन पावै विश्राम । रस स्वादित सुख ऊपजै, श्रनुनव याको नाम ।।

ऐसे मन विना जुदा परिणाम स्वरूप विषै प्रवर्ता नाही ताते स्वानुभवकी मनः जनित भी कहिए। सो अतेन्द्रीय कहने मे अरु मन जनित कहने मे कछु विरोध नही; विवक्षा भेद है।

वहुरि तुम लिख्या "जो आत्मा अतेन्द्रिय है" सो अतेन्द्रिय ही कर ग्रहा जाय, सो भाईजी मन अमूर्तीक का भी ग्रहण करें है, जातें मित श्रुत ज्ञानका विषय सर्वे द्रव्य कहै है। उक्त च तत्वार्थसूत्रे—

"श्रुगतिक्षुतयोर्निवन्धो द्रव्येष्वसर्वेपयिषु ।"

वहुरि तमुने "प्रत्यक्ष परोक्षका प्रश्न लिख्या" सो भाईजी, प्रत्यक्ष परोक्ष के तो भेद हैं नाही। चौथे गुणस्थान में सिद्ध 'समान क्षायक सम्यक्त हो जाय है, ताते सम्पक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धानरूप ही है वह जीव शुभाशुभ कार्यकर्ता भी रहे है ताते तुमने जो लिख्या था कि "निञ्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है" सो ऐसा नाही है, सम्यक्त के तो तीन भेद है तहा उपशम सम्यक्त अरु क्षायक सम्यक्त तो निर्मल है, जाते मिथ्यात्व उदय इस सम्यक्त विपै क्षयोपशम सम्यक्त समल है। वहुरि करि रहित हैं, अर प्रत्यक्ष परोक्ष भेद तो नाही है।

श्रायक क्षाविक सम्यक्तकें गुभागुभ रूप प्रवर्तता वा स्वानुभवरूप प्रवर्तता सम्यक्त गुण तो सामान्य ही है ताते सम्यक्त तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद न मानना । वहुरि प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं सो प्रमाण सम्यग्रज्ञान है ताते मितज्ञान श्रुतज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अविधि मन पर्यय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है।

# "ग्राद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत्" ऐसा सूत्र कहा है तथा तर्कशास्त्र विषे ऐसा लक्षण प्रत्यक्ष परोक्षका है :— "स्पन्टप्रतिभासात्मकं प्रत्यक्षमस्पन्टं परोक्षं"

जो ज्ञान अपने विषयको निर्मलतारूप नीके जाने सो प्रत्यक्ष अर स्पष्ट नीके न ने सो परोक्ष, सो मितज्ञान श्रुतज्ञान का विषय तो घना परन्तु एक ही ज्ञेंयकौ सम्पूर्ण न न सकें तातै परोक्ष है और अवधि मन पर्यय के विषय थोरे हैं, तथापि अपने विपयकौ एट नीके जाने ताते एक देण प्रत्यक्ष है, अर केवल ज्ञान सर्व ज्ञेंयको आप स्पष्ट जाने ताते व प्रत्यक्ष है।

बहुरि प्रत्यक्ष के दोय भेद है। एक परमार्थ प्रत्यक्ष दूसरा व्यवहार प्रत्यक्ष है। अविध मन पर्यथ केवल तो स्पष्ट प्रतिभासरूप है ही ताते पारमार्थिक है। वहरि । ।। पक्रे वरणादिकको जानिए है। ताते इनको साव्यवहारक प्रत्यक्ष कहिए, जाने जो , वस्तु मे मिश्र अनेक वर्ण है ते नेत्र कर नीके ग्रहें जाय है।

बहुरि पर्रोक्ष प्रमाण के पाच भेद है—1. स्मृति, 2 प्रत्यिभज्ञान, 3. तर्क, अनुमान, 5 आगम ।

तहा जो पूर्व वस्तु जानी कौ याद करि जानना सो स्मृति कहिये। हण्टात कर वस्तु निश्चय कीजिये सो प्रत्यभिज्ञान कहिये।

हेलुके विचारते लिया जो ज्ञान सो तर्क कहिए। हेलुते साध्य वस्तुका जो ज्ञान सो अनुमान कहिए। आगमते जो ज्ञान होय सो आगम कहिए।

ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद किये है सोई स्वानुभव दशा मे जो आत्मा को । निर्सो श्रुतज्ञान कर जानिए है। श्रुतज्ञान है सो मितज्ञान पूर्वक ही है, सो मितज्ञान श्रुतज्ञान परोक्ष कहें ताते यहा आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नाही। बहुरि अवधि । पर्यय का विषय रूपी पदार्थ ही है अर केंबलज्ञान हृदयरूप के है नाही ताते अनुभव विषे अवधि मन पर्यप केंबल करि आत्मा का जानना ना हो। बहुरि यहां आत्माक्र स्पष्ट नीके नाही जाने है, ताते पारमाथिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नाही, बहुरि जैसे नेत्रादिक जानिए है ताते एक देश निर्मलता लिये भी आत्मा के असख्यात प्रदेणादिक न जानिए है ताते साज्यवहारिक प्रत्यक्षपणे भी सम्भव नाही।

यहां पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञानकरि आत्मा का अनुभव होय है। जैनागम विषे जैसा आत्माका स्वरूप कहा है ताकूं तैसा जान उस विषे परिणामो कों मग्न करें हैं ताते आगम परोक्ष प्रमाण कहिए, अथवा में आत्मा ही हूं ताते मुझ विषे ज्ञान है। जहा-जहां ज्ञान तहा-तहां आत्मा है जैसे सिद्धादिक है। बहुरि जहां आत्मा नहीं तहां ज्ञान भी नाही जैसे मृतक वलेवरादिक है। ऐसे अनुमान करि वस्तु का निश्चय कर उस विषे परिणाममग्न करें है, ताते अनुमान परोक्ष प्रमाण कहिए अथवा आगम अनुमाना-दिक कर जो वस्तु जानने में आया तिसहीं को याद रखकें उस विषे परिणाम मग्न करें है ताते

स्मृति कहिए। ऐसे इत्यादिक प्रकार स्वानुभव विषै परोक्ष प्रमाण कर ही आत्मा विषै परिणाम मग्न हो नाका कछु विशेष जानपान होता नाही। वहुरि यहा प्रकन :—

जो मिवकल्प निर्विकल्प विषे जानने का विशेष नाही तो अधिक आनन्द कैसे होय है।

ताका समाधान—सिवकल्प दशा विषै ज्ञान अनेक ज्ञेयको जानने रूप प्रवर्ते था ते निविकल्प दशा विपे केवल आत्मा को हो जानने में प्रवर्त्या, एक तो यह विशेषता है, दूमरी यह विशेषता है जो परिणाम नाना विकल्प विपे परिणामें था सो केवल स्वरूप ही सौ तदात्मरूप होय प्रवर्त्या, तोजी यह विशेषता है कि इन दोनों विशेषताओं के होते वचनातीत अपूर्व आनन्द होय है। जो विषय सेवन विषे उसके अश की भी जात नाही तातें उस आनन्दकी अतेन्द्रिय कहिये। वहुरि यहां प्रश्न:—

जो अनुभव विषे भी आत्मा सो परोक्ष ही है तो ग्रन्थन विषे अनुभवकूं प्रत्यक्ष कैसे कहिए।

ऊपर की गाथा विषै ही कहा है। "पच्चाखा अणहवो जम्हौ ताका समाधान अनुभव विपे आत्मा तो परोक्ष ही है. कछु आत्मा के प्रदेश आकार तो भासते नाहीं परन्तु जो स्वरूप विपे परिणाम मग्न होते स्वानुभाव भया, सो वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कछु आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाणादिक कर न जाने है। आप ही अनुभव के रस, स्वादको वेदै है। जैसे कोई अन्धा पुरुप मिश्रीको आस्वादे है, तहा मिश्रीके आकारादिक तो परोक्ष है, जो जिहवाकरि जो स्वाद लिया है सो वह स्वाद प्रत्यक्ष है ऐसा जानना।

अथवा जो प्रत्यक्ष की सी नाई होय तिसकी भी प्रत्यक्ष किए। जैसे लोक विषे कि हिये है—हमने स्वप्न विषे वा घ्यान विषे फलाने पुरुषकी प्रत्यक्ष देखा, सो प्रत्यक्ष देखा नाही, परन्तु प्रत्यक्षकीसी नाई प्रत्यक्षवत् यथार्थं देखा ताते प्रत्यक्ष कि । तैसे अनुभव विषे आत्मा प्रत्यक्ष की नाई यथार्थं प्रतिभासे है ताते इस न्याय कि आत्माका भी प्रत्यक्ष जानना होय है ऐसे कि हए हैं सो दोष नाहो। कथन तो अनेक प्रकार होय परन्तु वह सर्व आगम अध्यात्म णास्त्रनसो विरोध न होय तैसे विवक्षा भेद किर कथन जानना। यहा प्रश्न .—

जो ऐसे अनुभव कौन गुणस्थानमें कहे हैं।

ताका समाधान—चौथे ही से होय है परन्तु चौथे तो बहुत कालके अन्तरालमें होय है। और ऊपरके गुणठाने शोघ्र होय है। बहुरि प्रश्न —

जो अनुभव तो निर्विकल्प है तहा ऊपर के और नीचे के गुणस्थानिन में भेद कहा। ताका उत्तर—परिणामन की मग्नता विपै विरोध है। दोय पुरुप नाम ले हैं अर दो ही का परिणाम नाम विपै हैं तहा एककै तो मग्नता विशेष है अर एककै स्तोक है तैसे जानना। वहुरि प्रश्नः—

जो निविकल्प अनुभव विपै कोई विकल्प नाही तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद

प्रथकत्ववितर्क वीचार कहा, तहां प्रथक्तव वितर्कवीचार-नाना प्रकार श्रुत अर वीचार, अर्थ व्यजन योग, सक्रमन ऐसे रूप क्यो कहा ?

तिसका उत्तर — कथन दोय प्रकार है एक स्थूलरूप है, एक सूक्ष्मरूप है। जैसे स्थूलता किर तो छटे ही गुणस्थाने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा, अर सूक्ष्मताकर नवमे गुणस्थान ताई मैश्रु मैथ्यनत्तसज्ञा कही तैसे यहा अनुभव विषै निर्विकल्पता स्थूलरूप किर्य है। वहुरो। स्क्ष्मता किर प्रथक्तवितर्क वीचारादिक भेद वा, कषायादि दशामाताई कहें है। सो अब आपके जानने मे वा अन्य खे जानने मे आवे ऐसा भाव का कथन स्थूल जानना, अर जो आप भी न जाने केवली भगवान ही जाने सो ऐसे भावका कथन सक्ष्म जानना, अर करणानुयोगादिक विषे सूक्ष्म कथन की मुख्यता है अर चरणानुयोगादिक विषे स्थूल कथन की मुख्यता है ऐसा भेद और भी ठिकाने जानना। ऐसा निविकल्प अनुभव का स्वरूप जानना।

बहुरि भाईजी, तुम तीन हष्टान्त लिखे वा हष्टान्त विषै लिखा प्रश्न सो हष्टान्त सर्वा ग मिलता नाही। हष्टान्त है सो एक प्रयोजनको दिखावे है सो यहा दितीया का विधु (चन्द्रमा) जलबिन्दु, अग्निकणिका, एतो एकदेश है, अर पूर्णमासी को चन्द्र महासागर अग्निकुंड एक सर्वदेश है। तेसे ही चौथे गुणस्थानवर्ती आत्मा को ज्ञानादि गुण एक-देश प्रकट भये है तिनकी अर तेरहवे गुणस्थानवर्ती आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्व प्रकट होय है तिनकी एक जाति है। तहा तुम प्रश्न लिखा .—

जो एक जाति है जैसे केवली सर्व ज्ञेयोको प्रत्यक्ष जाने है तेसे चौथे गुणस्थान वाला भी आत्माको प्रत्यक्ष जानता होगा ?

ताका उत्तर-सो भाईजी, प्रत्यक्ष ताकी अपेक्षा एक जाति नाही सम्यज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। चौथे वाले के मित श्रुतरूप सम्यज्ञान है और तेरहवे वाले के केवलरूप सम्यज्ञान है, वहुरि एकदेश सर्वदेश का तो अन्तर इतना ही है जो मित श्रुतवाला अमूर्तिक वस्तुको अप्रत्यक्ष मूर्तिक वस्तुको भी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किञ्चित अनुक्रमसो जाने है। अर सर्वथा सर्वको केवलज्ञानी युगपत् जाने है वह परोक्ष जाने यह प्रत्यक्ष जाने, इतना विशेष है अर सर्व प्रकार एक ही जाति कहिए तो जैसे केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन श्रियको निर्विकल्प रूप जाने तैसे ए भी जाने सो तोहै नाही, ताते प्रत्यक्ष परोक्ष में विशेष जानना।

उक्तं च प्रष्टसहस्नी मध्ये-श्लोक — स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्वप्रकाशने । भेदसाक्षादसाक्षाच्च बह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥

याका अर्थ—स्याद्वाद जो श्रुतज्ञान अर केवलज्ञान ते दोय सर्व तत्वनके प्रकाशनहारे हैं, विशेष इतना—केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुतज्ञान परोक्ष है । वस्तु रूप से यह दोनो एक दूसरे से भिन्न नाही है । वहुरि तुम निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप अर व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप लिख्या ।

सो सत्य है, परन्तु इतना जानना सम्यक्तवनी के व्यवहार सम्यक्त विषे निश्चय सम्यक्तव गिभत है सदैव गमनरूप है। बहुरि लिखी साधर्मी कहे हैं आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों न जाने।

सो कहिए है आत्माकी प्रत्यक्ष तौ केवली ही जानें कर्मवर्गणाकी अवधि-ज्ञानी भी जाने है। वहुरि तुम लिखा—

द्वितीया के चन्द्रमा की ज्यों आत्मा के प्रदेश थीरे खुले कहा। ताका उत्तर—

यह हष्टान्त प्रदेशन की अपेक्षा नाही, यह हष्टान्त गुण की अपेक्षा है। अर सम्यक्त विषे अनुभव विषे प्रत्यक्षादिक के प्रश्न लिखे थे तुमने, तिनका उत्तर मेरी वृद्धि अनुसार लिखा है। तुम हू जिनवानीती अपनी परणितसे मिलाय लेना। अर विशेष कहा ताई लिखिये। जो बात जानिए सो लिखने मे आवे नाही। मिले कुछ किहये भी सो मिलना कर्माधीन, तातें भला यह है कि चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के उद्यम मे रहना व अनुभव मे वर्तना सो वर्तमानकाल विषे अध्यात्म तत्व तो आत्मा ही है।

तिस समयसार ग्रन्थ की अमृतचन्द्र आचार्यकृत टीका सस्कृत विषे है अर आगम की चर्चा गोमट्टसार विषे है तथा और भी अन्य ग्रन्थ विषे है, सो जानी है, सो सर्व लिखने मे आवे नाहि । तातें तुम अघ्यात्म आगम ग्रन्थ का अभ्यास रखना अर स्वरूप विषे मग्न रहना अर तुम कोई विशेप ग्रन्थ जाने होवे तो मुझको लिख भेजना । साधर्मी के तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, अर मेरी तो इतनी वृद्धि है नाही । परन्तु तुम सारिखे भाइनसो परस्पर विचार है, सो अव कहा तक लिखिये । जेते मिलना नही तेतें पत्र तो शीघ्र ही लिखा करो ।

## मिती फागुन बदी 5 विक्रम सं. 1811

## —टोडरमल

उक्त चिट्ठी के अतिरिक्त संवत् 1811 का वर्ष मुलतान समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। इसी सवत् मे किशनसिंह के कियाकोश की प्रतिलिपि की गयी। यह प्रतिलिपि भी जयपुर मे ही करायी गयी और फिर उसे मुलतान के शास्त्र भण्डार मे विराजमान किया गया। कियाकोश श्रावको की कियाओं का ग्रन्थ है। यह इस वात का भी द्योतक है कि मुलतान के जैन वन्धु कियाकोश में प्रतिपादित कियाओं के पक्षपाती थे तथा उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। कियाकोश के अतिरिक्त सवत् 1811 मे पूज्यवाद की सर्वार्थसिद्धि की भी प्रतिलिपि करवा कर शास्त्र भण्डार मे विराजमान की गयी। उस समय मुलतान मे सस्कृत के पाठक भी हो गये थे। सवत् 1811 मे ही तत्वार्थ सूत्र को आचार्य कनककीर्तिकी भाषा टीका की प्रति करवाकर शास्त्र भण्डार मे विराजमान की गई।

# लुरिन्दामल

इसी समय मुलतान में श्रावक लुरिन्दामल हुए जो दिगम्बर जैन ओंसवाल जाति के थे तथा सिंघवी जिनका गोत था। लुरिन्दामल अच्छे पढें लिखे थे तथा स्वाध्याय में अत्यधिक रुचि रखते थे। वे देश के कितने ही स्थानों में धूम-धूम कर ग्रन्थों की प्रतिलिपि स्वयं करके अथवा दूसरों से करवाकर उनको स्वाध्याय करने के पश्चात् मुलतान के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में विराजमान करते रहते थे। लुरिन्दामल सर्वप्रथम आगरा गये और वहां उन्होंने महाकवि भूधरदास जी के पार्श्वपुराण की प्रतिलिपि की। उस दिन संवत 1817 पोष सुदी 1 मंगलवार था।

संवत् 1818 में लुरिन्दामल आगरा से सूरत बन्दरगाह गये और वहां जाकर भी आपने "तारातबोल की पित्रका" की प्रतिलिपि की। इस पित्रका में मुलतान नगर का महत्वपूर्ण स्थान है क्यों कि ठाकुर बुलाकीदास खत्री मुलतान का ही रहने वाला था। वह मुलतान से अहमदाबाद आया था और फिर 5500 मील की यात्रा की थी। और फिर उसने वापिस अहमदाबाद जाकर अपनी यात्रा समाप्त की थी। इस पित्रका की सारी सामग्री महत्वपूर्ण है और भूगोल के कितने ही तथ्यों को प्रस्तुत करती हैं। दूरत में लुरिन्दामल आठ वर्ष से भी अधिक रहे। संवत् 1825 में उन्होंने सबोधसत्तरी, नयचक, षट्पाहुड एवं पंचास्तिकाय जैसे ग्रन्थों की

<sup>1.</sup> पार्श्वपुराण —भूधरदास, लिखतु लुरीदानु सवाल सिंघवी वस्ति मुलतान श्री आगरे विच सं० 1817 मिती पोह सुदि 1 बार मंगलवार शुभ दिन समापत कीनां।

<sup>2.</sup> तारातंबोल की पित्रका : संवत् 1684 मिति मंगसर सुदी 13 स्याह-जहान तखत बंठा । पीछे नी बात छ श्री मुलतान को वासी ठाकुर बुलाकीदास जात को खतरी ते देस देसांतर फिर के देखी न घर आवा तिण बात कही सो लिखी छे।

प्रथम श्री गुजरात मध्ये ....... अहमदाबाद की तारातंबोल नामे नगर कोष 5550 छे श्री मुलतान को वासी ठाकुर बुलाकिदास जात को खतरी ते फिर आउ तिर्णे बात कही छे ते लिखी छे श्री करंज मध्ये श्री राजा अमेसिह लिख यो कही छे ते बात विसतरी छे पिछे खरी खोटी श्री बीतराग जी जाणे सी 1818 मिति माह सुदी 6 वारस सूरत बंदर विच लुरन्दानारी।

प्रतिलिपि समाप्त की और उन्हें लाकर मुलतान के शास्त्र भण्डार में विराजमान

इसके पश्चात् लुरिन्दामल को कथाओं को पढने की इच्छा हुई इसलिए सवत 1836 की फाल्गुण वुदी एकम को "पुण्याश्रव कथाकोश" की प्रतिलिपि कराई । लिपिकर्ता महात्मा गुमानीराम थे । इसमे प्रतिलिपिकार ने लुरिन्दामल को श्रावक उपाधि से सम्बोधित किया है । इसी वर्ष उन्होंने अपने लिये प० वणीधर कृत द्रव्य सग्रह भाषा टीका की प्रतिलिपि चेताम्बर मोतीराम से कराई।

लुरिन्दामल सब नगरो मे भ्रमण करके वापिस मुलतान आ गये और वहा अपने लिये स वत् 1843 मे परमात्म प्रकाश भाषा की प्रतिलिपि करवायी। अप्रास्ति के अनुसार लुरिन्दामल ओपवाल दिगम्बर जैन थे तथा कणोडे सिघवी उनका गौत्र था। उन्हे दिगम्बर धर्म के प्रचार प्रसार की अत्यधिक चिन्ता थी तथा वे चाहते थे कि देश मे स्वाध्याय का प्रचार हो और जैन बन्धु जैन धर्म के महात्म्य को जाने। इसीलिए प्रणस्ति के अन्त मे लिखा है—

# जिनधरम के प्रभाव वरध्मान होउ । दिन दिन विषै जैवन्त होउ ।।

लुरिन्दामल के वशज वर्तमान समय मे आदर्श नगर जयपुर एव दिल्ली मे रहते हैं उनके पश्चात् होने वाली सन्तान का परिचय निम्न प्रकार है—

<sup>1.</sup> संबोधसतरी—1-19, नयचक्र मूल टीका 1-27, षट्पाहुड 28-48, पंचा-स्तिकाय 82 तक, संवत् 1825 मिति सावन प्रथम सुदि 15 वार सुक्रवार सूरत बंदर मध्ये लिखत लुरीदामल सिंघवी ओसवाल मुलतानी ।

पुण्यास्रव कथाकोष पृष्ठ 233, संवत् 1836 का वर्षे शाके 1801 मासोत्तम मासे उत्तम मासे फाल्गुण मासे शुभे कृष्ण पक्षे पुन्यतिथौ 12 गुरुवासरे इदं पुस्तकां लिपिकृता महात्मा गुमानीराम श्रावक लुरीदामल जी आत्म पठनार्थे शुभं भवतु ।

उ. परमात्म प्रकाश भाषा श्री मूलताण नगर मध्ये संवत् 1843 : अठारहमई तेतालीस मासोतम मासे असाढ मासे कृष्णा पक्षे सप्तमी 7 दिने रिववारे संपूरण भया श्री जिनधरम के प्रभाव वरधमान होउ दिन दिन विषे जैवंत होउ । श्री मूलत्राण नगरवासी सा० उडीन्दामल कणोडे उसवाल वचनार्थ लिपिकृतं नैनसुख ।

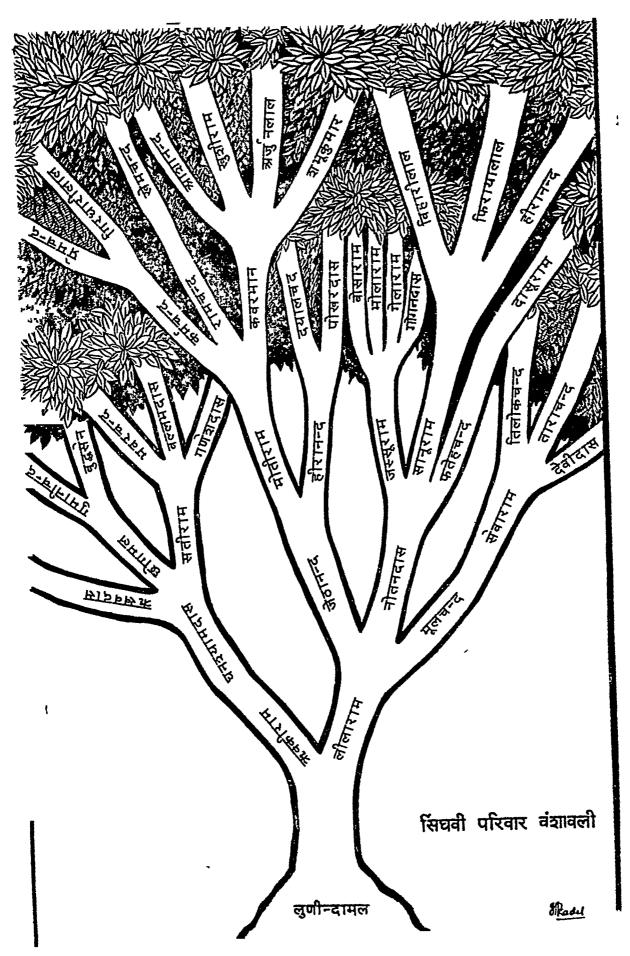

इस प्रकार लुरिन्दामल के जीवन में साहित्य एवं समाज सेवा के भाव थे तथा उन्होने मुलतान समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी तरह उनके वशजों मे समाज सेवा की आज भी रुचि जाग्रत है ।

मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के ब्रालोक मे

## दौलतराम ओसवाल

दौलतराम नाम के कितने ही किव हुये हैं इनमें जयपुर के दौलतराम कासलीवाल एव अलीगढ के दौलतराम सर्वाधिक लोकप्रिय विद्वान है। दौलतराम कासलीवाल का ममय संवत् 1749 से 1829 का माना गया है। दूसरे दौलत राम का समय संवत् 1855 से 1923 का है। लेकिन अभी मुलतान दिगम्बर जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार को देखते समय एक नये दौलतराम की कृति मिली है जो म्लतान के ही निवासी थे। मुलतान नगर में स्वाध्याय प्रेमियों, ग्रन्थ लिपिकारो तथा जैन साधुओं के अतिरिक्त संवत् 1300 अथवा इसके पूर्व "दौलतराम" नामक कवि हुये जिनको सस्कृत ग्रन्थों की भाषा टीका करने मे रुचि थी। उनका जन्म कव हुआ तथा उनके माता पिता आदि कौन थे इस सम्बन्ध में अभी खोज नही हो सकी है लेकिन इतना अवश्य है कि वे मुलतानवासी थे, ओसवाल जाति के दिगम्वर जैन श्रावक थे तथा विद्वान थे। सवत् 1828 मे जब उनका इन्दीर नगर जाना हुआ तो वहां पर मिल्लनाथ चरित्र की भाषा टीका लिखी। यह ग्रन्थ अभी तक अज्ञात था तथा इसके सम्बन्ध मे हमे प्रथम वार जानकारी प्राप्त हुई है। मिल्लनाथ चरित्र भट्टारक सकलकीर्ति द्वारा रचित संस्कृत का काव्य ग्रन्थ है जिसकी इन्होने हिन्दी गद्य मे टीका लिखी थो। इसकी एक प्रति मुलतान दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्श नगर जयपुर के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित हैं जो सवत् 1955 भादवा सुदी 14 की लिखी हुई है।

जयपुर में होने वाले महाकवि दौलतराम कासलीवाल का भी यही समय है । उनकी अन्तिम रचना पुरुपार्थसिद्धयुपाय भाषा टीका है जिसको महा पडित टोडरमल जी अपूर्ण ही छोड़ गये थे और जिसका रचना काल सवत् 1827 है ।

इसके अतिरिक्त दौलतराम कासलीवाल एवं दौलतराम ओसवाल की भाषा मे भी काफी अन्तर है इसलिए दौलतराम ओसवाल भिन्न कवि हैं। मिललनाथ चरित्र भाषा टीका के अन्त मे उन्होने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है—

सवत् अठारेसत अठवीस भीम दिन तिथ निरवाण महावीर निरग्रन्थ है।। जिनको इन्दौर मे निमिति बुद्धि दौलत की बुद्धि को विलास भयो मिललताथ ग्रन्थ है।। देववानी अर्थ प्रमाणी भाषा ठानी जामे ता करि के खुले भव्य मेधा मिध ग्रन्थ है।। तदिप सकल किव कोविद किया के मेरी मदता को हरो कछू लगत न ग्रन्थ हैं।।

इति श्री सकलकीर्ति आचारज विरचित सस्कृति श्री मेल्लिनाथ चरित्र अनुसार समाप्ता। इह टीका भाषा वचनिका दौलतराम उसवाल मुलतानी कही है श्री मिती भादो सुदी 14 संवत् 1955 ज्ञाके 1820 शुभ।

मिल्लिनाथ चरित्र की भाषा यद्यपि ढ़ंढारी है किन्तु उस पर मुलतानी प्रभाव है उसका एक उदाहरण इस प्रकार है—

प्रातः समय सूर्यं का प्रकाश भया । वंदीजन मधुर मधुर स्वर सहित गीति गायते हुते । अनेक प्रकार घर घर विषै मंगल होते भये । ता समय भेरी का शब्द सुनि कटि क्षीण भई है निन्द्रा जाकी ऐसी प्रजावती राणी समस्त मंगल की धरण हारी, प्रवोध प्राप्ति भई। सती जिन पल्यंक से उठि करि समस्त मंगल की सिद्धि अर्थि सामायिकादि धर्मध्याण करती हुई।

मिललनाथ चरित्र भाषा का आदि भाग निम्न प्रकार है-

८० नमः सिध्देभ्यः। अथ मल्लनाथ चरित्र लिख्यते। प्रथम ही मंगलाचरण निमिति चौबीस तीर्थकरिन को नमस्कार करे है। दोहा

श्री म्रादीश्वर म्रादि पुनि म्रांत समय जिनवीर। नमो जोरि करि ते हमें, देउ बुद्धि गम्भीर।।

जिनवाणी को नमस्कार—
श्री जिनवर वागीश्वरी सप्तभंग मय सार।
नमो जोरि करि सो हमें होहु सुमित दातार।।

गुरुनि को नमस्कार-गतागत दोहा-

नमौ जतन विस वपु तजौ तपु विस वन तिज भौन। नमो चरण गुरुवर तपी तरवर गुण रिच मौन।।

दोहा—

मल्ल जिर्णेस ग्रसल्य होइ, पायो ग्रविचल थान। मति माफिक तिनि कौ ग्रगम, कहो चरित्र वधान।।

# संवत् 1851 से 1900 तक

सम्वत् 1851 से 1900 का काल मुलतान समाज के लिए अधिक उत्साहवर्धक सिद्ध नही हुआ । इन वर्षो में विभिन्न श्रावकों द्वारा ग्रन्थों की प्रतिलिपियां करवा कर शास्त्र भण्डार में विराजमान की गयी। लेकिन स्वाध्याय की उस परम्परा में कुछ शिथिलता आयी लगती है। यद्यपि वनारसीदास का समयसार नाटक समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय कृति मानी जाती रही लेकिन मुलतान जैन समाज का इसके प्रति पहिले जैसा आकर्षण नहीं रहा।

सवत् 1868 मे उकेश वश मे प्यारामल दुग्गड हुए । ये धार्मिक प्रवृति के श्रावक थे। इन्होने अपने स्वयं के पढ़ने के लिए मुलतान में ही तत्वार्थ सूत्र सस्कृत टीका की प्रतिलिपि करवायी। प्रतिलिपि से यह स्पप्ट है कि मुलतान मे उस समय सस्कृत के पाठी श्रावक थे। <sup>1</sup>

1. तत्वार्थ सूत्रटीका—सर्वार्थसिद्धः, अपूर्ण, पत्र संख्या 149 । संवत् 1868 वर्षे फागण सुदो 5 मूलचक्र मध्ये लिखावंत उन्केशवंशे जेकामल जी तत्पुत्र सूबेराय जी तत्पुत्र प्यारामल दुगर पठनार्थ ।

<sup>🖣</sup> मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के आलोक मे

सवत् 1871 में तत्वार्थं सूत्र की पुन प्रतिलिपि करवायी गयी और उसे शास्त्र भण्डार मे विराजमान किया गया। प्रतिलिपि सागानेर (जयपुर) में हुई थी तथा प्रतिलिपि करवाने वाले थे सुश्रावक दयाचन्द।

मुलतान मे श्रावक रूपलाल थे। उन्हें स्वाध्याय की रुचि थी इसलिये सवत् 1880 में नेमिचन्द्रिका की एक पाण्डुलिपि उन्होंने वजरंगलाल कन्नोज वाले से प्राप्त की तथा स्वाध्याय के पश्चात् उसे मुलतान के शास्त्र भण्डार को भेट कर दी। उक्पलाल ने मनोहरलाल खण्डेलवाल कृत धर्म परीक्षा की पाण्डुलिपि फरक्कावाद में लिखवा कर प्राप्त की और उसे भी स्वाध्याय के पश्चात शास्त्र भण्डार को भेट कर दी। सवत 1911 में चौबीस महाराज मण्डल पूजा की प्रतिलिपि देहली में करवायी गयी। व

## जयपुर प्रतिष्ठा मे भाग लेना —

सम्वत् 1861 मे जयपुर नगर में एक वडे भारी पंचकत्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। उसके आयोजक थे श्री नन्दलाल जी छावडा। यह प्रतिष्ठा महोत्सव एक दृष्टि से राजस्थान मे होने वाले पचकत्याण प्रतिष्ठा महोत्सवो मे विशाल स्तर पर मनाये जाने वाले प्रतिष्ठा महोत्सवो मे से एक था। जिसमे हजारो की सख्या मे

- 1. सूत्र टीका : हिन्दी । पत्र संख्या 190
  संवत क्षपानाथ गजाद्रिचंद्रे पोषे , सिते भूत तिथौ कवौ च ।
  व्यलेखि संग्रामपुरे मयेषा ग्रन्थश्चिर तिष्ठुतु वाच्यमान ।
  सुश्रावक दयाचद जी लिखायिता स्ववाचनार्थं।
- नेमचिन्द्रका : एक सहस ग्ररु अठ सत वरष असीती और ।
   याही संवत मौं करी पूरन यहु गुनगौर ।
   फाल्गुग्गस्य तमौ पक्षे अष्टम्यां बुधवासरे ।
   कृते मुन्नूलालस्य लिपि एषा विनिर्मिता ।

पौथी इह रूपालाल मूलतानी की मनरंगलाला कनोजवाले दोना पढता अरथ फरका का विच . .. सवालाल दोनी।

- 3. धरमपरीक्षा—मनोहरलाल खण्डेलवाल। लिपि संवत 1871। श्री शास्त्र जी लिखाई फरक्कावाद मध्ये रूपालाल मुलतान वाले वचनार्थं मिति सुदी 12 संवत 1909
- 4 चौबोस महाराज मण्डल की पूजा—वृन्दावन पृष्ठ 76 लिखते नानगचन्द श्रावक जैसवाल बीसपंथी मूलसंघी हवेली पालम मध्ये जेष्ठ कृष्णा 2 संवत 1911 पुस्तक लिखवाई रूपलाल श्रावक मुलतान वाले ने इन्द्रप्रस्थ मध्ये ।

जिन विम्बों की प्रतिष्ठा की गयी थी। मुलतान के भी कुछ श्रावक इस प्रतिष्ठा महोत्सव मे सम्मिलित हुये थे। उन्होंने मुलतान के दिगम्बर जैन मन्दिर के लिए कुछ मूर्तियो की प्रतिष्ठा भी करवायी थी जो आज वहा के मन्दिर मे विराजमान है।

# सम्वत् 1901 से 2004 तक (अगस्त 1947 भारत विभाजन तक)

मुलतान का दिगम्बर जैन समाज अपनी धार्मिकता, साधर्मी जनों के प्रति सहज वात्सल्य एवं सामाजिक जाग्रति के कारण सारे देश में प्रसिद्ध हो गया । पजाब के नगरों में ही नहीं किन्तु राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, देहली आदि सभी प्रान्तों के श्रावक मुलतान जाते और मुलतानवासी वन्धु अन्य प्रान्तों की यात्रा करते रहते । देश में अग्रेजी शासन का विस्तार हो रहा था और उस समय पजाव में अग्रेजी शासन स्थापित हो चुका था । सामान्यत सर्वत्र शान्ति व्याप्त थी इसलिए मुलतान से अन्य नगरों में जाने आने का कार्य वरावर चालू था। मुलतान का और देहली के उपनगर पालम एव जिहानावाद का विशेष सम्वन्ध हो गया था। इन दोनों ही उपनगरों में उस समय ग्रन्थों के प्रतिलिपि करवाने की अच्छी व्यवस्था थी इसलिए मुलतान के श्रावक यहां आते ही रहते और हस्तिलखित पाण्डुलिपियों को खरीद कर अपने नगर के मन्दिर में विराजमान कर दिया करते थे। जयपुर, आगरा, अजमेर एव इन्दौर की दिगम्बर जैन समाज से वहां की समाज का अच्छा सम्पर्क था।

'सुद्दार्घ तरिगणी' जयपुर के विद्वान टेकचन्द की रचना है। संवत् 1823 में प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की गयी थी। इस समय टोडरमल जी का युग था और उनके युग के अनुसार ही इस ग्रन्थ की रचना सम्पन्न हुई थी। इसी ग्रन्थ की प्रतिलिप जयपुर के निवासी महात्मा गदचन्द ने जिहानावाद में की थी। उसकी लिखाने वाले थे गोयल गोत्रीय सनेहीलाल जैनाग्रवाल। सवत् 1902 में पहिले देहली के हरसुखराय के मन्दिर में ग्रन्थ को विराजमान किया गया लेकिन वाद में मुलतान समाज के आग्रह से उसे मुलतान के शास्त्र भण्डार में भेट स्वरूप दिया गया।

<sup>1.</sup> सुददृष्टितरंगोणी—लिखतं गदचंदमहात्मा वासी सवाई जयपुर का हाल सुखवास दिल्ली जीहानावाद जैसिंघपुरा मध्ये। लिखायत लाला सनेहीलाल न्यात अगरवाल श्रावक जैनी गोत्र गोयल वासी हिसाकहै के हाल सुवखास दिल्ली जिहानावाद मध्ये अनार की गली मध्ये सहली लाला हरसुखराय के मन्दिर मध्ये लिखी मिती श्रावण सुदी 4 गुरुवासरे संवत 1902।

जयपुर के पं० जयचन्द जी छावडा भी मुलतान में काफी लोकप्रिय थे। उनकी कृतियों के स्वाध्याय का भी वहां अच्छा प्रचार था। इसलिए सवत् 1905 में और फिर संवत् 1962 में अष्टिपाहुड भाषा की मुलतान समाज के लिए जयपुर में प्रतिलिपि करायी गयी। इसी तरह संवत् 1916 में देवागम स्तोश्र भाषा की प्रतिलिपि प्राप्त की गयी। यह था जयपुर और मुलतान का सम्वन्ध । वास्तव में मुलतान वासियों के लिए तो जयपुर सदैव घर जैसा रहा है और उनका यहां वरावर आवागमन भी होता रहा।

देहली मे भी मुलतानी वन्धु व्यापार कार्यं से आते जाते रहते थे। उन्हीं में से एक थे हीरालाल ओसवाल। संवत् 1907 में इन्हीं हीरालाल ने वख्तावर सिंह से जिनदत चिरत्र लिखवाकर मुलतान को भिजवाया था। इसी समय वहाँ घनश्यामदास नामक श्रावक थे। वे भी शास्त्रों के लिखवाने एव उन्हें विद्वानों को भेट करने में रुचि लेते थे। मुलतान में उस समय प० हमीरमल थे जो स्वाघ्यायी एव तत्व चर्चा में रुचि रखने वाले थे। इसलिए श्रावक घनश्यामदास ने उनको विभिन्न पाठों के सग्रह वाला गुटका भेट स्वरूप दिया जिसमे "सम्यकत्व कौमुदी" आदि वहुत से पाठ हैं। 4

साहित्यिक दृष्टि से सम्वत् 1909 मुलतान समाज के इतिहास मे विशेष उल्लेखनीय है। इस वर्ष जिन श्रावको ने साहित्यिक कार्यों में विशेष योगदान दिया उनके नाम है धर्म पत्नी सां० होवणमल पारख, खुशीराम सिघवी, सा० मोहनमल सिंघवी एवं सा० वेगवाणी। ये सभी श्रावक मुलतान समाज के

<sup>1.</sup> अष्टपाहुड भाषा—पं जयचन्द छावड़ा, पत्र स० 199, रचनाकालः 1867 भादवा सुदी 13 । लिपि स्थान जयपुर तेरहपंथ मन्दिर। लिपिकाल 1905 पोष सुदी सप्तमी।

<sup>2.</sup> अष्टपाहुड भाषा - पं० जयचंद छावड़ा। पत्र संख्या 132, रचनाकाल 1867 भादवा सुदी 13 लिथि। स्थान-जयपुर तेरहपंथ मदिर। लिपिकाल संवत 1962 पोष सुदी पंचमी।

<sup>3.</sup> जिनदत्त चिरत्र — ब्रह्तावरलाल — लिखितं दोली मध्ये बखतावर्शां है जैनी अग्रवाल ने मुलतान वाले हीरालाल ओसवाल रहने वाले हाल देहरे में तिनके माथे दोणी स बखतावर्रां है ने लिखकर है संवत 1907 मागशीर्ष शुक्ल पक्षे 9 बुधवासरे।

<sup>4.</sup> गुटका सम्यक्तवकौमुदी कथा आदि—संवत 1908 मिती कार्तिक बुदी 12 भोमवासरे तथ जिनधर्मामृतपोषक शास्त्र घनश्याम जी इदं पुस्तक पं०हमीरमल दत्तं।

सम्माननाय व्याक्त थ तथा उन्हान वहा के जास्त्र भण्डार से श्रावकाचार भाषा, भगवती आराधना भाषा, हरिवज पुराण भाषा एवं प्रवचनसार भाषा आदि शास्त्र लिख्वाकर भेट किये थे। सवकी सचि अलग अलग थी। कोई श्रावकाचार को उपयोगी मानता था तथा दूसरा हरिवंशपुराण को। एक की हिष्ट मे भगवती आराधना का अधिक उपयोग था तो दूसरे की हिष्ट मे प्रवचनसार भाषा का अधिक महत्व था। लेकिन सभी को ध्यान समाज मे ज्ञानवर्धन की ओर था।

ें ें विश्वजीलाल प्रधान, मध्य सवाई जयपुर थान । विश्व विश्वलिल शास्त्र निर्ध्वार बर्णाइ, रच्यो दर्शनसार सुभाइ।।

ईसी वर्षे संदासुख कास्लीवाल की अर्थप्रकाशिका की पाण्डुलिपि पालम में अमिनिद श्रावक से लिख्वा कर प्राप्त की गयी । इसी प्रतिलिपिकार द्वारा संवत् 1929 में लालजीत 'कत अक्रिनम जिन मन्दिर पूजा की प्रति की गयी।

सम्वत् 1927 में वहां पडित शिवराम थे जो कश्मीरी पडित थे। समार्ज के ऑग्रह सि उन्होंने मुलतान में ही परिमलल कवि के श्रीपाल चरित्र की प्रतिलिपि की थीं।

जैन विवाह पद्धति -

न जब देश-में जैन- पद्धित से-विवाह कराने की आवाज उठी, तथा विद्वानों द्वारा पुरजोर-माग की गयी को मुलतान समाज कैसे पीछे रहने वाला था। उसने भी संवत 1938 में विवाह पद्धित की प्रति लिखवा कर समाज के उपयोग के लिये प्राप्त की। इससे समस्त समाज के साथ चलने की उनकी भावना का परिचय मिलता है। उ

राजाराम दिगम्बर जैन असिवाल भी पिडित टोडरमल्जी, भाई रायमल्ल एव जयचन्द जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने पढ़ने के लिये श्रावकाचार भाषा वचितका ज्ञानानन्दपूरित निरभरनिजरस : की प्रतिलिपि प क्षेम ज्ञामी से करवायी। पंडितजी मुलतान में ही रहते थे इसलिये वहीं पर यह कार्य सम्पन्न हो गया। लेकिन इस भाषा

<sup>1.</sup> अर्थप्रकाशिका—सदासुख्—पृष्ठ संख्या 453 रचनाकाल संवत 1914 बैशाख सुदी 10, लिपिकाल संवत् 1923 लिख्यतं अमीचदं श्रावक पालम मध्ये मिती पौष कृष्ण् 2 बार ग्रेतवार संवत 1923

<sup>2,</sup> विवाह पद्धति—िमिति मंगिसर शुक्ला 15 वार रिववार संवत 1938 लिखायतं कार्य मुलतान के जैनी लोग अपने पढ़ने के लिये।

वचितका को आमानन्द कृत लिख दिया गया है। जवित यह भाई रायमल्छ द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध गन्य है तथा जिसकी प्रतिलिपि जयपुर के भण्डारों में सग्रहीत है। श्रावका-चारों की प्रतिलिपिया प्राप्त करने की उच्छुक समाज द्वारा इसके अगले वर्ष भागचन्द कृत अमितगित श्रावकाचार भाषा की प्रति सग्रहोत को गयी। भागचन्दजी ने संवत 1920 में इसे ग्वालियर छावनी के मन्दिर में समाप्त की थी। जब मुलतान समाज को श्रावकाचार के बारे में जानकारी मिलों तो पालम नगर में प० सुगनचन्द से प्रतिलिपि करवाई गयी और उसे गास्व भण्डार में विराजमान किया गया।

## कल्याणीवाई

मुलतान में महिलाओं मे भी स्वाध्याय एवं तत्वचर्चा की अच्छी प्रवृति थी। पहिले हम माणकदेवी एव अमोलका वाई का परिचय दे चुके हैं। अमोलका वाई के समान कत्याणी वाई यद्यपि कवयत्नी नहीं थीं लेकिन ग्रन्थों के पढ़ने में वडी रुचि लेती थी-। कल्याणीवाई कौन थीं तथा उसके माता पिता एवं पित के नाम क्या थे इसका अभी पता नहीं चला सका है। लेकिन मुलतान दि० जैन मन्दिर आदर्शनगर में कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनके पीछे "यह ग्रन्थ कल्याणी बाई का है" इस प्रकार लिखा हुआ है। ऐसे ग्रन्थों में नेमिचन्द्रिका, कियासार एवं योगसार भाषा के नाम उल्लेखनीय है।

इस प्रकार समाज में अनेक उदार, धर्मनिष्ठ एवं समाजसेवी व्यक्ति हुए। समाज में एसे वहुत से महानुभाव थे जिसके हदय में सदेव समाजहित की चिन्ता रहती थी, तथा उनकी भगवान महावीर के सिद्धान्तों के प्रचार प्रसार में रुचि थी। कुछ अपनी साधना द्वारा धर्म की महिमा को प्रकट करना चाहते थे तथा बहुत से धनिक एवं सम्पन्न व्यक्ति गरीवों एवं वेरोजगारी को सहारा देने मे वडी प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इसिलये सवका विस्तृत परिचय देना तो सभव नही है किन्तु यहां कुछ विशिष्ट समाज सेवियो का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

<sup>1.</sup> श्रावकाचार भाषा वचितका—ज्ञानानन्द पूरित निरभर निजरस नामः संवत 16 राजत केवल ज्ञान जुत परम औदारिककाय। निरिष्त छिव भवि छकत है पौ रस सहज सुनाय। इति श्री श्रावकाचार भाषा वचितकाः आसानन्दकृतः सम्पूर्णन। अथ शुभ संवत - 1938 श्रावण कृणा प्रतिपदायां भौमे लिपिकृतं सेवालय विप्रेण स्वपठनार्थ भाई राजाराम ओसवाल मुलतान देश मध्ये।

<sup>2.</sup> अमितिगति श्रावकाचार भाषां —भागचन्द । पत्र संख्या 218 । रचना काल संवत 1920 आषाढ की अष्टान्हिका । लिपिकाल संवत 1939 लिख्यतं सुगर्नर्चन्द श्रावक जैसवाल पालम ग्राम मध्ये । रचना स्थान : ग्वालियर के पास छावनी : पार्श्वनाथ जिनालय ।

# श्री घनश्यामदासजी सिगवी

श्री घनश्यामदासजी सिंगवी श्री ऋक्की-्मी के पुत्र एव श्री लुणीन्दामल सिंगवी , पोत्र थे।

श्री लुणिन्दामलजी का परिचय 33, 34, 5, पृष्ठो मे दिया गया है।

मुलतान दिगम्बर जैन समाज मे श्री घनश्याम स सपुत्र श्री रिक्की राम सिंगवी । एक आदर्श महापुरुष गिने जाते हैं। समाज मे उनके प्रति जो गहरा सम्मान था, आदर एव श्रद्धा थी वैसा सम्मान अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी मिलना कठिन हो जाता है। वे धन सम्पत्ति से सम्पन्न तो थे ही साथ ही चरित्र में भी बहुत ऊ चे थे। धनाढ्य होते हुए भी सिद्धान्त ग्रन्थों के अच्छे वेता थे। पूरा मुलतान समाज ही नहीं किन्तु डेरागाजीखान एव अन्य नगरों की समाज भी उनके निर्देशानुसार चलती थी वे भी समाज की आवश्यकताओं का अनुसरण करते थे।

दिगम्बर धर्म मे उनकी दृढ़ आस्था थी तथा उनकी हार्दिक इच्छा भी यही रहती थी की धर्म का अधिक से अधिक प्रचार हो। उनकी श्वेताम्बर भाइयो से अकसर गूढ सैद्धान्तिक



श्री घनश्यामदास सिंगवी

चर्चाएं होती रहती थी। उन्हें सत्य मार्ग को समझाने का पूरा प्रयतन-करते । उन्हें अपने मिशन में पूर्ण सफलता मिली और मुलतान के ही सर्व श्री चौथूराम सिगवी एवं श्री भोलाराम बगवानी एवं नेभराज बगवानी आदि परिवारों को दिगम्बर धर्म में दीक्षित किया। इस प्रकार सारे मुलतान समाज को अपने आदर्श जीवन से अनुप्राणित करते हुए आप सवत् 1950 के पूर्व ही स्वर्गलोक के वासी हो गये लेकिन समाज में आपने जो चेतना जागृत की थी वह सदैव स्मरणीय रहेगी।

जहाँ आप धार्मिक क्षेत्र मे धर्मज्ञ एवं निष्ठावान एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे वहां व्यवसाय में भी आप बहुत ऊँ वे दर्जे के व्यापारी थे। आपकी मुलतान एव डेरागाजीखान में हाथी दात एव कपडे आदि के संस्थान थे। आपके रिखवदासजी, छोगामलजी एव श्री सन्ती राम तीन पुत्र थे जिनका परिचय आगे दिया जा रहा है।

ſ

## श्री छोगमलजो सिगवी

श्री छोगमल जी सिंगवी के समान धर्मातमा एव निष्ठावान श्रावक थे। जहां आपने अपने व्यवसाय में काफी उन्नित्तं की वहा आप धर्म साधन के प्रति भी जागरूक एवं श्रावक के घटकमें पालन से सदा ही अग्रणी रहे। आप नित्य पूजन करते थे। देव पूजन में अति अनुराग होने के कारण, आपने संवत् 1955 मांच श्रुकला 12 को भगवान आदिनार्थ एवं चन्द्रप्रभु स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराकेर मुलतान लाये। भगवान ऋषभदेव की मूर्ति जपर बेदी में विराजमान की। सिंद्धान्त के अच्छे जाता होने से आप नित्य सभा में शास्त्र प्रवचन भी किया करते थे। आप धार्मिक कार्यों में उत्साह पूर्वक मुक्त हस्त से दान देते एवं दीन उत्साह पूर्वक मुक्त हस्त से दान देते एवं दीन

अपके श्री गुमानीचदजी, श्री नेमीचदजी, श्री वृद्धसेन जी तीन पुत्रे एँव एक पुत्री थी। आप विशेष धर्म साधन हेतु दशलक्षण पर्वे पर देरागाजीखान गये हुए थे, जहा आकस्मिक वीमारी के कारण असमर्थ में ही आपका देहीवसान हो गया नियाप समाज का पूरा ध्यान रखते थे। आपको छत्रछाया में समाज का अवने आपको गौरवान्वित समझती था।

श्री राजाराम बगवानी

श्री राजारामंजी वर्गवानी ने असिवाल दिगम्बर जैन परिवार में जन्म लिया था नथा बचपन से ही अच्छे संस्कारों में पले। प्रति दिन देव दर्शन स्वाध्याय अदि बाल्य अवस्था से ही करते थे। स्वाध्याय के बल पर ही उन्हें शास्त्रों का अच्छा अभ्यास हो गया। भाषा शेली एवं स्मर्णशक्ति अच्छी थी। युवा अवस्था में ही उनकी विद्वानों में गिनती होने लगी

या। 'उंन्होंने कई लोगों को चमत्कार भी बच्छी जाने था। 'उंन्होंने कई लोगों को चमत्कार भी दिखाये। एक वार मुलतान गहर मे प्लेग फैल गया था, पूरा गहर इस वीमारी से आकान्त हो गया। लोग गहर के वाहर जाकर रहने लगे। मगर राजारामजी ने अपने मंत्र द्वारा ऐसा चमत्कार दिखायां कि महामारी का अभाव हो गया। श्रीर-

श्री राजाराम वगवानी

लोग वापस अपने घरो में जाकर रहने लगे। आपने श्रावकाचार भाषा वचनिका, ज्ञानानदपूरित निरभर-निजरस आदि की प्रतिलिपिया पं० क्षेम शर्मा से मुलतान में ही करवाई जो आज भी शास्त्र भण्डार में मौजूद है। आपके किशनचद एवं नेमीचंद जी दो पुत्र थे।

# श्री चौथूरामजी सिंगवी

श्री चौथूरामजी पुत्र श्री गोपालदासजी सिगवी पहले श्वेताम्बर जैन थे। श्री घनश्यामदास जी के साथ तत्त्व चर्चा से सही सिद्धान्त एव आत्मकल्याण का सही मार्ग समझ मे आ जाने के कारण दिगम्बर धर्म मे दीक्षित हो गये और अपना सारा जीवन धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया।

आप प्रात काल उठते ही सामायिक, स्वाध्याय आदि स्वय करते तथा अन्य साधर्मी भाइयों को भी कराते। तत्पश्चात् नित्यकर्म से निवत होकर मदिर जाकर स्वय पूजन आदि करते एव युवको को पूजा स्वाध्याय आदि की प्रेरणा देते थे। सभा मे शास्त्र प्रवचन सुनने के पश्चात् घण्टो खुद स्वाध्याय करते और अन्य भाइयो के साथ चर्चा करते। इसमे श्री भोलारामजी बगवानी उनके विशेष साथी थे।



श्री चौथूरामजी सिगवी

आपको मोक्ष-मार्ग प्रकाशक मे विशेष रुचि थी। बीसो बार उसका स्वाध्याय किया था जिससे उन्हे वह कठस्थ सा हो गया था। वे बच्चों, युवकों, सभी को स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते। स्वाध्याय के बल पर ही उनको सिद्धात की अच्छी जानकारी हो गयी थी।

वे अन्य मतावलिवयो के साथ जैन सिद्धांतों के बारे मे विशेषकर ईश्वर कर्ता, अहिंसा आदि विषयों पर ही चर्चा करते थे। यहां तक कि मुसलमानों के साथ मसजिद आदि में भी जाकर अहिंसा आदि के महत्व पर वार्तालाप करते।

उनका जीवन साधारण था। स्वभाव से वे सरल किन्तु आचरण में दृढ थे। देखा जाय तो उनका जीवन व्रतियों जैसा था। सच्चाई, ईमानदारी के कारण उनका धन्धा भी अच्छा चलता था। वे नवयुवको को स्वतत्र कामधन्धा करने को प्रेरित करते रहते थे। यही नहीं उन्हें हर तरह से सहयोग देकर एवं उनके विवाह आदि करा कर अच्छा सद्गृहस्थ बनाने में पूर्ण सहयोग देते थे। समाज में उनकी बातों का पूर्ण विश्वास था। जैसा वो कहते वो ही होता। इसी तरह से श्री चौथूराम ने पचासो युवको के जीवन का निर्माण किया। अपनी

पुत्रियों के विवाह आदि सम्पन्न करने के पश्चात् दस हजार रुपये अपने पास रखने का नियम रेकर अपना धन्धा छोड दिया और पूरा समय समाज एव धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया।

60 वर्ष की आयु के लगभग उनको कम दिखने लगा, फिर भी स्वाध्याय करना नहीं छोडा। स्वय पढने योग्य न होते हुए भी दूसरों से सुनते और युवकों को घर से बुला-बुला कर णास्त्राभ्यासी वनने हेतु मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि का स्वाध्याय करवाते। यदि वे किसी पिक्त को पढ़ने में चूक जाते तो उसे स्वय ठीक वोल कर सुधरवा देते।

उनके कोई पुत्र नही था। अपनी वडी लडकी के पुत्र जयकुमार (जो वर्तमान में मुलतान दिगम्वर जैन समाज के मत्री हैं) को वचपन से अपने पास रखा और बाद मे उन्हें गोद लेकर अपना लडका बना लिया।

सवत् 2003 मे आपकी मृत्यु के समय आपका दत्तक पुत्र एव अन्य सवधी एक विवाह में डेरागाजीखान गये हुए थे। उसी दिन सायकाल अचानक उन्हे अपने अन्तिम समय का ज्ञान हो गया। अपनी भानजी को बुलाकर सिद्धों की आरती बोलने को कहा और स्वयं भी बोलने लगे। जैसे ही आरती समाप्त हुई बोलते-बोलते आप इस नश्वर देह को छोडकर 70 वर्ष की आयु में स्वर्गलोक सिधार गये।



श्री थारचामल जी के पुत्र श्री भोलाराम वगवानी मुलतान दिगम्बर जैन समाज के सम्मानित व्यक्ति थे। पहिले वह स्वेताम्बर जेन थे लेकिन वाद मे श्री घनश्यामदास जी से धर्म का सत्यमार्ग समझ कर दिगम्बर धर्म मे दीक्षित हो गये। स्वा-ध्याय मे गहरी रुचि होने के कारण वे कितने ही ग्रथो के अच्छे जाता हो गये।

महाकिव वनारसीदास के समयसार नाटक को उन्होंने कितनी ही बार स्वाध्याय किया था इसिलये उन्हें वहुत से दोहें एव सबैये कठस्थ याद हो गये और जब कभी जास्त्र सभा में किसी श्रोता द्वारा प्रक्त उपस्थित होता तो वे उसका उत्तर दोहा सबैया मुनाकर दे दिया करते थे। उन्हें धर्म के प्रति इतनी लगन हो गयी थी कि प्रतिदिन 3-4 धन्टे तक जास्त्रों का स्वाध्याय करते रहते थे।



श्री भोलाराम वगवानी

श्री भोलाराम का जीवन अत्यधिक सरल एवं धार्मिक क्रियाओं से सम्पन्ते था। 45 वर्ण की आयु मे व्यवसाय आदि छोड ब्रह्मचर्य व्रत लेकर उदासीन जीवन व्यतीत करने लगे तथा समाज को अपने जीवन से प्रेरित करते रहते। मुलतान समाज में उनके प्रति गहरी श्रृद्धा थी।

बगवानी जी ज्यादा पढे लिखे नहीं थे तो भी स्वाध्याय के वल पर वे हिन्दी के अच्छे ज्ञाता हो गये थे। वे गोम्मटसार जैसे ग्रन्थों का स्वाध्याय करने लगे थे।

स्वाध्याय के बल पर उन्होंने मुलतान से मोरेना विद्यालय में जाकर गोम्मट-सार की परीक्षा दी और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। मोरेना से मुलतान आते समय रास्ते में फिरोजपुर पहुंचे जहा उनका स्वास्थ्य अधिक खराव होने से फिरोजपुर में ही स्वर्गवास हो गया।

भोलाराम जी के तीन लडके थे, जिनके नाम श्री रिखवदास श्री आसानन्द एवं श्री रंगूलाल है। तीनो ही लडके धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तथा सामाजिक कार्यों मे गहरी रुचि लेते थे।

# श्री दासूरामजी (जिनदासमलजी) सिंगवी

श्री दासूरामजी (जिनदासमलजी) सिगवी का जन्म श्री फतेहचन्दजी पुत्र श्री नोतनदासजी सिगवी के घर मुलतान में हुआ। श्री दासूरामजी, जिनदासमलजी के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। लाला जिनदासमलजी जैन समाज के उन व्यक्तियों में से थे जिनका सम्पूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित था। आप स्वभाव से शान्तिप्रिय, विवेकी, धर्मनिष्ठ और बुद्धिजीवी, कर्मठ कार्यकर्ता, कुशल सचालक एव निष्ठावान समाजसेवी थे। अनाथ विधवाओ, विद्यार्थियो एवं दीनदुष्टियो तथा बेरोजगार भाइयों की सेवा करने में आपको बडी रुचिथी। ऐसे कार्यों को अपना स्वय का जरूरी से जरूरी कार्य छोडकर पहले करने को तत्पर रहते थे। समाज में प्रेम,

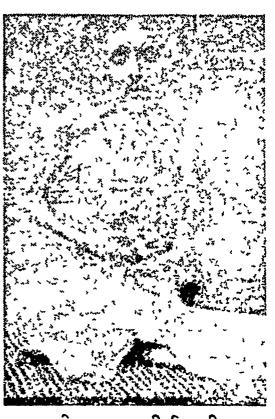

श्री दासूरामजी सिगवी

वात्सल्य एवं एकता वनाये रखने मे आपका पूर्ण सहयोग मिलता रहता था इसके लिये आप जितना भी त्याग वलिदान कर सक्ते करने को तैयार रहते थे।

आप साधारण परिस्थितियों में होते हुए भी अपनी वृद्धिमता से अपने व्यवसाय को इतना बढाया कि आपकी गिनती उच्च व्यवसायियों में होने लगी। आप इतने बृद्धिमान एवं न्यायित्रय थे कि समाज में किसी भी परिवार के सदस्यों में कोई आपसी विवाद हो जाता तो वे आपसे पक्षपात रहित न्याय की अपेक्षा करते हुए आपके पास आते और आप ऐसा न्याय सगत फैसला करते कि परिवार में शान्ति एवं सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हो जाता।

आप स्वाध्याय प्रेमी और कुगल वक्ता भी थे। गास्त्र सभा मे आप प्रभावशाली प्रेरणादायक प्रवचन किया करते थे। आपके श्री चादारामजी (जिनकी दुर्घंटना से असामियक मृत्यु हो गयी), श्री माधोदासजी, और श्री वलभद्र कुमार जी तीन पुत्र हैं जो आपकी तरह धर्मज, सेवाभावी एवं शान्तिप्रिय हैं। आपका सन् 1947 से पूर्व ही समाधि पूर्वक स्वर्गवास हो गया।

#### 

#### श्री पदमचन्दजी नौलखा

श्री पदमचंद जी नौलखा का जन्म मुलतान में ओसवाल दिगम्बर जैन समाज के प्राचीनतम परिवार में हुआ था। मुलतान दिगम्बर जैन समाज के इतिहास में आपके पूर्वजों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। आपके पिता का नाम श्री मूलचन्दजी नौलखा था। आप समाज में उत्साही एवं कर्मठ कार्यकर्ता थे। समाज के किसी भी परिवार पर आई विपत्ति के समय आप हर प्रकार से काम आने वाले व्यक्ति थे। धर्मजता तो आपके परिवार की परम्परागत विरासत थी। णमोकार मंत्र पर आपकी अगाध एवं हढ श्रद्धा थी।

नौलखा जी मुलतान में जनरल मर्चेन्ट के अच्छे व्यापारी थे। उनकी मियां चन्नू मण्डी मे भी एक दुकान थी। आप मुलतान से वहा गये हुए थे कि उसी दिन रावि को 11वजे आपकी दुकान की लाइन मे एक पसारी की दुकान को आग लग गयी और एक के वाद दूसरी दुकान जलने लगी। आपको वहा के तहसीलदार ने दुकान खाली कर देने को कहा किन्तु आप मना करके दुकान के सामने पटरी पर बैठकर णमोकार मन्त्र का जाप करने लगे। देखते देखते आग आपकी दुकान को छोडकर अगली दुकानों में फैल गई। लाइन में चार दुकाने पूर्व को तथा तीन दुकाने पिश्वम की ओर को जल गयी बीच में आपकी दुकान ज्यों की त्यों वच गई जिससे मण्डी में नौलखा जी के प्रभाव की वात विजलों की तरह फैल गई और सैकडों लोग आपके दर्शन करने आने लगे।

इसी प्रकार सन् 1930 मे क्वेटा, बलू चिस्तान मे भूकम्प आया था तब आप उन्ही दिनो वहा पर व्यवसाय करते थे और सारा परिवार आपके साथ रहता था। भूकम्प के समय जहा सारा क्वेटा तहस-नहस हो गया और परिवार के परिवार मौत के मुह मे चले गये किन्तु आपके अतिरिक्त पःरवार के एक वच्चे को भी चाट तक नहीं लगी। आपको अवश्य चोट लगो किन्तु किर भो णमोकार मन्त्र का जाप सावधानी पूर्वक करते रहे। आपने अपने लडके से कहा नुकसान जो हुआ सो हुआ में मुलतान से स्वाध्याय के लिये मोक्षमार्ग प्रकाशक हस्ति खित ग्रन्थ लाया था उसे किसी तरह से अवश्य ढु ढवा लेना। ऐसा कहते ही चन्द मिनटो मे भूकम्प का दूसरा झटका लगते ही मकान का बचा हुआ भाग भी आ गिरा और वह ग्रन्थ चाकी सिहत आपके सामने आ गया। क्वेटा मे ही सात दिन की बीमारी के बाद आपका देहान्त हो गया। आपके जीवन मे कितनी हो ऐसी घटनाये है जो णमोकार मन्त्र के प्रति श्रद्धा एव प्रेरणा पैदा करती है। आप अपने पीछे श्री मानकचन्द एवं श्री जयकुमार दो लडके छोड गये।

#### 

#### श्री नेमीचन्दजी बगवानी



आपने मुलतान में दस वर्ष के वच्चों से लेकर बीस वर्ष के युवको तक की दो भजन मिडलिया बनायी तथा मण्डली के सभी सदस्यों को गाने एव बजाने की शिक्षा दिलवाई। कुछ ही वर्षों में इन सगीत मण्डलियों ने सारे पजाब में ख्याति प्राप्त की। श्री नेमी-

चन्दजी इन मण्डलियों के प्रमुख थे। इसलिये जहां से उन्हें बुलावा आता वे सबको साथ लेकर सहर्ष जाते और संगीत के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते। इन भजन मण्डलियों ने अमृतसर, लाहौर, सहारनपुर, फिरोजपुर, शिमला, देहली, पानीपत आदि 'स्थानों में कार्यक्रम देकर अपनी संगीत निपुणता की छाप छोडी थी।

मुलतान के मन्दिर की वे पूरी देखभाल करते थे तथा उसे नवीनतम रूप देने मे उनका पूरा सहयोग रहा था। आपके एकमात्र पुत्र श्री कन्हैयालाल जी है। आपका स्वर्गवास सन् 1947 से पूर्व हो गया।

श्रा नेमीचन्द जी बगवानी

# पंडित अजितकुमारजी शास्त्री



प॰ अजित कुमारजी शास्त्री

प अजितकुमारजी शास्त्री उत्तर प्रदेश के चावली (आगरा) ग्राम के निवासी थे। छोटी अवस्था मे ही आपको माता पिता का वियोग हो गया। पहिले चौरासी मथुरा मे और फिर वनारस मे आपने शिक्षा प्राप्त की तथा आपको प चैनसुख दासजी, प राजेन्द्र कुमारजी एव प. कैलाशचदजी, शास्त्री जैसे मेधावी साथी मिले। सन् 1923 मे आपका विवाह हुआ। आप वम्बई काम करने गये और 1924 मे दिगम्बर जैन पाठशाला के अध्यापक के रूप मे मुलतान आ गये। उन्होने वहा पर समस्त युदको, प्रौढ़ पुरुषो एव महिलाओ को जैन सिद्धान्त पढाया तथा अच्छी धार्मिक जागृति पैदा की। प. अजितकुमारजी के मुलतान आने से मुलतान समाज का उत्तर भारत की जैन समाज से और भी अच्छा सम्बन्ध स्थापित हो गया। जब अम्बाला मे

शास्त्रार्थं सघ की स्थापना की गयी तो प॰ अजितकुमारजी उसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। सघ ने जैन दर्शन नामक पत्र का मुलतान से प्रकाशन किया और पण्डितजी उसके तीन सम्पादकों में से एक सम्पादक थे। आप बहुत उच्च कोटि के लेखक भी थे। आपने 25 से अधिक पुस्तके लिखी जिनमें 'सत्यार्थं दर्पण', 'श्वेताम्बर मत समीक्षा', 'ढुढक मत समीक्षा' आदि पुस्तके प्रमुख हैं। आपने कई पुस्तको एव पत्नो का सम्पादन भी किया। जैन दर्शन में 'सब भेद' के नाम से उनकी लम्बी लेखमाला चली थी। उनके सम्पादकीय लेखों की बधी हुई शैली थी।

पण्डितजी को शास्त्रार्थ करने मे वडी रुचि थी। आपने व पण्डित राजेन्द्र कुमारजी ने आर्य समाज के साथ कई णास्त्रार्थ किये जिनमे मुलतान का शास्त्रार्थ उल्लेखनीय है। जिसके प्रभाव से आर्य समाज के प्रकाण्ड विद्वान्, स्वामी कर्मानन्दजी जैन धर्म मे दीक्षित हुए थे। मुलतान मे आपने अकलक प्रेस लगा लिया था।

मुलतान जैन समाज से आपका विशेष सम्बन्ध हो गया था। यही कारण है कि लगातार 23 वर्ष तक आप मुलतान में ही रहे और सन् 1947 के पश्चात् आप मुलतान छोड़कर दिल्ली आ वसे। आपका वहा भो मुलतान समाज से वैसा ही सम्पर्क रहा और समाज भी आपको अपना अभिन्न अंग मानती रही। मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व आप शान्तिवीर नगर श्री महावीर जी आ गये और वहाँ आपने शान्तिवीर मन्दिर में ग्रन्थ प्रकाशन आदि का कार्य सभाल लिया। 19 मई 1968 को रात्रि में अचानक छत से गिर जाने के कारण दुर्घटना में आपका स्वर्गवास हो गया।

पण्डितजी अपने समय के ज्योतिमान दीपको में से थे तथा निर्भीक सम्पादक, कुशल साहित्यिक एव जैन सिद्धान्त के मर्मज्ञ थे। श्री शास्त्रीजी ऐसे दीपक थे जिन्होंने विवादों में भयकर तूफानों के बीच भी अपनी ज्योति ज्यों की त्यों रखी। पण्डितजी पर मुलतान समाज को ही नहीं अपितु समस्त जैन समाज को सदा गर्व रहेगा। आप अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती चमेलाबाई, एक पुत्र एव चार पुत्रिया छोड गये है।

#### 

# सम्वत् 1901 से 2004 तक की अन्य प्रमुख सामाजिक गतिविधियाँ

विक्रम सवत् 1901 से सवत् 2000 तक सौ वर्ष का समय दीपक की ली के समान रहा जो बुझने से पूर्व अधिक प्रकाश करता है। इसी तरह मुलतान दिगम्बर जैन समाज इन वर्षों के समय मे, धार्मिक, आध्यात्मिक एव सामाजिक दृष्टि से चरम उत्कर्ष पर था। वहा समय-समय पर आध्यात्मिक चर्चाओं के अतिरिक्त विशाल उत्सव भी मनाये जाते रहे, जिनमे संवत् 1965 का जलसा विशेष उल्लेखनीय रहा है। उस वर्ष एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया था जिसमे बाहर से कई भजन मडलिया, नाटककार, सगीतज्ञ आदि तथा विद्वद्वर्य श्री पं० पन्नालालजी न्यायदिवाकर खरजा एव श्री प॰ कल्याणमलजी अलीगढ़ वाले आदि दिग्गज विद्वान बलाए गये।

इसी अवसर पर इस महान उत्सव मे, एक विशाल पैमाने पर अपूर्व शोभा याद्रा अर्थात् जुलूस बडी सजधज के साथ निकाला गया था, जिसकी स्मृतिया आज भी सजीव है। राित मे भजन मण्डलियो द्वारा हृदयग्राही उपदेशात्मक एव आध्यात्मिक भजन, एवं नाट्यकारो द्वारा नाटको के माध्यम से धार्मिक एव सास्कृतिक प्रदर्शन तथा बाहर से पधारे हुए गणमान्य विद्वानो के उद्बोधात्मक प्रभावी प्रवचनो द्वारा महती धर्म प्रभावना हुई, जिसकी स्मृतिया आज भी लोगो के हृदय पटल पर अकित है।

इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष पर्वाधिराज दशलक्षण पर्व भी अत्यन्त उत्साह पूर्वक एव धूमधाम से मनाया जाता था। प्रात. 7 से 11 बजे तक सामूहिक पूजन, तत्पश्चात् बाहर से बुलाये गये विद्वानो द्वारा एक बजे तक शास्त्र प्रवचन, सायकाल भजन मण्डलियो द्वारा आरता एव भक्तिपूर्ण भजन, रात्रि मे विद्वानो द्वारा सार्वजिनक रूप से सैद्धान्तिक एव तलस्पर्शी आध्यात्मिक प्रवचनो से धर्म प्रभावना की जाती थी तथा दशलक्षण पर्व के अन्त मे नगर मे विशाल स्तर पर शोभायाता से महती धर्म प्रभावना सहित दशलक्षणी पर्व का क्षमावाणी एवं समापन समारोह मनाया जाता था।

मुलतान मे समय-समय पर बरावर विद्वानों का भी आगमन होता रहता था जिनमें सर्वश्री विद्वद्वर्य प० पन्नालालजी न्यायदिवाकर, प० श्री कल्याणमलजी अलीगढ़, प० श्री पन्नालालजी धर्मालकार शिखरजी, प०श्री कस्तूरचन्दजी, प०श्री मक्खनलालजी मुरेना, प० श्री मक्खनलालजी दिल्ली, पं० श्री कैलाशचन्दजो वाराणसी, प० श्री राजेन्द्रकुमारजी मथुरासघ, प० श्री लालबहादुर शास्त्री, सगीतज्ञ भैयालालजी भजनसागर व प० खुशालचन्दजी गोरावाला आदि विद्वानो के नाम विशेषत उल्लेखनीय है।

कभी कभी त्यागी व्रतियो का भी मुलतान मे समागम होता रहता था व्रह्मचारो प॰ शीतल प्रसादजी का तीन वार चतुर्मास मुलतान मे हुआ, फलस्वरूप समाज को तात्विक एवा भेदिवज्ञानपरक आध्यात्मिक प्रवचनो का अपूर्व धर्म लाभ मिलता था, इसी प्रकार एक वार ऐलक पन्नालालजी का भी मुलतान मे शुभागमन हुआ जिससे लगभग सात दिन तक धर्म की अमृत वर्षा होती रही।

इसी प्रकार मुलतान नगर के बाहर श्रीगान दासूरामजी सुखानन्दजी गोलेछा ने अपने वाग में चैत्यालय का निर्माण कराया था जिसकी विक्रम सवत् 1992 में वेदी प्रतिष्ठा के रूप में समाज ने एक सप्त दिवसीय अभूतपूर्व जलसे का आयोजन किया, जिसमें मुलतान के साथ डेरागाजीखान की पूरी समाज एवं भजनमण्डली ने भी आकर भाग लिया तथा उस जलसे की शोमा यात्रा के लिये डेरागाजीखान से रथ एवं कृत्रिम विशाल हाथी तथा शोभा का अन्य लवाजमा मगाया गया था, इसके अतिरिक्त विशेष आकर्षण का केन्द्र फिरोजपुर से मगाया गया दो घोडों का विशाल अपूर्व कलात्मक रथ था।

उन दिनो मुलतान में हिन्दू मुस्लिम के भारी दगो से वहाँ का वातावरण अशात एवा भयावह होने पर भी धर्म के प्रभाव से वह अपूर्व मनोरम जो मा यात्रा वगीचे से प्रमुख वाजारों में होकर निविध्न तथा धूमधाम के साथ शहर के मन्दिर तक सानन्द सम्पन्न हुई। इस प्रभावणाली जोभा यात्रा की स्मृति वर्षों तक जैन जैनेतर समाज में वनी रही।

इसी तरह समय-समय पर विशेष धार्मिक आयोजन जैसे सिद्ध चक्र विधान, त्रिलोक मण्डल विधान, अढाई द्वीप विधान आदि वडे उत्साहपूर्वक मनाये जाते थे जिनमे सम्पूर्ण समाज वडे उत्साह के साथ भाग लेती थी।

पजाव प्रदेश मे अम्वाला एव मुलतान ही ऐसे नगर थे जहा की दिगम्वर जैन समाज अधिक किराशोल थी और समाज की कितनी ही गतिविधियों का वह केन्द्र थी। अम्वाला में 'शास्त्रार्थ साघ' की स्थापना एव मुलतान से 'जैन दर्शन' मासिक पत्र का प्रकाशन उस समय की प्रमुख घटना रही। इन दिनों आर्य समाज के साथ खूव शास्त्रार्थ होते रहते थे और इसका प्रमुख केन्द्र भी पजाव के दो चार नगर ही थे। मुलतान समाज जैन विद्वानो एवा शास्त्रार्थ सघ को पूरा सहयोग देती थी। मुलतान में भी आर्य समाज के साथ शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें जैन समाज की ही जीत हुई थी और उस जीत के फलस्वरूप स्वामी कर्मानन्दजी जो आर्य समाज के चोटी के दिग्गज विद्वान थे जैन धर्म में दीक्षित हो गये। मुलतान समाज ही था जिसने सर्वप्रथम स्वामीजी को गले लगाया और समाज में साधर्मी भाई की तरह उनको रखने लगा।

सन् 1924 मे मुलतान मे पडित अजितकुमारजी शास्त्री के आगमन से भी समाज मे एक नयो चेतना जागृत हुई। एक ओर पडितजी ने पूरे समाज को धार्मिक विद्या से शिक्षित करने का बीडा उठाया और अपने आपको मुलतान समाज की सेवा मे पूर्णत समर्पित कर दिया तो दूसरी ओर मुलतान समाज मे शास्त्रीजी के धार्मिक एव सामाजिक कार्यों मे परामर्श को सबसे अधिक महत्व दिया जाने लगा तथा पडितजी की प्रत्येक आवश्यकता का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाने लगा।

यह युग सामाजिक जागृति का युग था। सामाजिक सस्थाओं के जन्म का युग था तथा सामाजिक बुराइयों के प्रति जिहाद बोलने का था। ऐसे समय में मलतान समाज भी पीछे नही रहा। यहा भी समाज पूर्णत समर्पित था और धर्म पर, समाज पर एव दिगम्बर सस्कृति पर जो भी विपत्ति आती उसका डटकर मुकाबला किया जाता था। मुलतान में उस समय दिगम्बर जैन, ओसवालों के करीब 70 परिवार थे जिनमें सिघवी, गोलेला, बगवानी, ननगाणी, नौलखा, दुग्गड आदि थे। नौलखा परिवार मुलतान दिगम्बर जैन समाज में प्राचीनतम परिवारों में से एक माना गया है क्यों इसमें अमोलका बाई आदि का प्रमुख स्थान रहा है। और कुछ अग्रवाल दिगम्बर जैन परिवार भी थे। जिनमें रामजी दास परमानन्द आदि के परिवार मुख्य थे जो राजकीय सेवा में मुलतान आये थे। वे लोग भी धर्मिष्ठ एव अच्छे तत्व प्रोमी थे। सवत् 1980 में रामजीदास ने जयपुर के महान दौलतरामजी कासलीवाल के ''परमात्म प्रकाश'' भाषा टीका की एक प्रति लिखवाकर मुलतान के मन्दिर को भेट स्वरूप प्रदान की थी और श्री रामजीदास तो कई वर्षों तक मुलतान दिगम्वर जैन समाज के अध्यक्ष भी रहे।

उसी प्रकार श्री परमानन्दजी भी शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता, तत्व अभ्यासी एव शास्त्र सभा के प्रमुख स्रोता थे। इस प्रकार मुलतान मे रहने वाले सभी जातियों के परिवारों में भाईचारा, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य एव प्रत्येक क्षेत्र में आपस में सहयोग के साथ आगे बढने की भावना थी। वास्तव में इन वर्षों का मुलतान समाज एक आदर्श समाज के रूप में विख्यात था।

### दिगम्बर जैन मन्दिर

मुलतान नगर पर पजाब का प्रमुख नगर होने के कारण उस पर मुसलमानो के बराबर आक्रमण होते रहे इसलिये न जाने कितनी बार मन्दिरों का विध्वस एव पुर्नानर्माण भी हुआ होगा। कुछ दिगम्बर जैन परिवार दुर्ग (किले) मे रहते थे और इन्होंने वही पर अपना मन्दिर भी बना रखा था लेकिन जब लडाई मे मुलतान दुर्ग ध्वस्त हुआ तो उसके साथ मन्दिर, मूर्तियाँ, पाण्डुलिपियाँ एवं अन्य बहुमूल्य सामग्री भी नष्ट हो गई। जैन बन्धुओं को किला छोडकर शहर में आकर रहना पडा। इसके

पञ्चात् जव दुर्ग की खुदाई हुई तो उसमे भगवान पाश्वनाथ की पाषाण की भव्य मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके दर्शन मात्र से ही आत्मा को शान्ति प्राप्त होती है। इस मूर्ति का आकार  $8\frac{1}{2} \times 5$  इच है तथा उसका फण टूटा हुआ है। इस पर सवत् 1548 वरसे वैशाख सुदी 3 अकित है। इस मूर्ति के सवत् के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 16वी शताब्दी मे मुलतान मे दिगम्वर जैन समाज का अस्तित्व था।

मुलतान के दिगम्वर जैन मन्दिर मे नीचे एक वेदी थी जिसमे अनुमानतया 60 मूर्तियां विराजमान थी। भगवान पारसनाथ की प्रतिमा जिसमे मूलनायक थी।

ऊपर एक कमरे में सिंहासननुमा वेदी में भगवान चन्द्रप्रभु की एक सफेद पाषाण की मनोज्ञ मूर्ति विराजमान थी, जो अतिशय युक्त एव चमत्कारिक मानी जाती है। इसके विषय में ऐसी किवदन्ती है कि रात को कई बार मूर्ति के सामने घन्टे वजते एव जयजयकार के शब्द सुनाई देते थे। यह अतिशय देव कृत कहा जाता है तथा उसी कमरे की दीवार में एक छोटी सी वेदी बनी हुई थी जिसमें तीन स्फटिक मणि की एव कई छोटो-छोटी सर्वधातु एव पापाण की प्रतिमाए विराजमान थी।

भगवान पार्श्वनाथ की सबसे अधिक मान्यता थी। इसलिये मूर्तिया भी मन्दिर मे सबसे अधिक भ० पार्श्वनाथ की थी। मन्दिर मे सबसे प्राचीन मूर्ति भगवान पार्श्वनाथ की सबत् 1481 की थी जो धातु की पद्मासन है और 2×3 इच साइज की है। उस पर निम्न प्रकार लेख है

"सवत् 1481 काष्ठा सा० चम्पा सा० लूनि।"

इसी मन्दिर मे एक खड्गासन प्रतिमा है जो धातु की है तथा सवत् 1502 वैसाख सुदी 3 गनिवार के दिन की प्रतिष्ठित है। भट्टारक जिनचन्द्र इसके प्रतिष्ठा-कारक थे तथा सा॰ डालू गोधा ने अपने पत्नी एव परिवार के साथ इसकी प्रतिष्ठा करवायी थी।

मूर्ति का लेख निम्न प्रकार है-

''सवत् 1502 वर्षे वैशाख सुदी 3 शनौ श्री मृलस्घे भ०श्री जिनचन्द्रदेवा खण्डेलवाल गोधा सा डालू भा. धनपित डोडा सा ल्हालो माला करायिता।''

चौवीस महाराज की एक प्रतिमा सवत् 1638 माघ गुक्ला पचमी सोमवार के दिन की प्रतिष्ठित है। प्रतिमा पद्मासन है तथा 5×3 इच की है। किसी अग्रवाल, जैन वन्धु ने इसकी प्रतिष्ठा करवा कर मन्दिर मे विराजमान की थी।

इसी तरह मन्दिर मे सवत् 1561 की भी पार्श्वनाथ की ही मूर्ति है

सवत् 1565 मे प्रतिष्ठित पार्व्वनाथ की प्रतिमा पर वडा लेख है जिसके अनुसार भट्टारक मलयकीर्ति के भ्राता भ॰ शान्तिदास के उपदेश से प्रस्तुत प्रतिमा प्रतिष्टित की गयी थी।

🗆 मूल वेदी 🖂





श्री दिगम्बर जैन पाठशाला,एव धर्मशाला

(मुनतान 16-10-1947)

### भगवान चन्द्र प्रभु



1883, देहली मे प्रतिष्ठित भव्य-मूर्नी



भगवान पार्श्वनाथ



श्री दिगम्बर जैन मन्दिर डेरागाजीखान की मूल-नायक प्रतिमा

# भगवान महावीर स्वामी



☐ संवत 1883, देहलो मे प्रतिष्ठित भव्य-मूर्ती

# भगवान पार्श्वनाथ

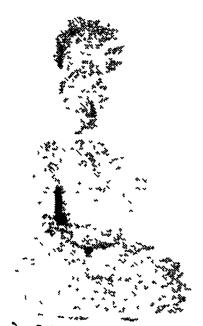

देवाधिदेव पार्श्वनाथ की भव्य एवम् चित्ताकर्षक प्रतिमा संवत 1565

# चौबीस महाराज की भव्य प्रतिमा



□ प्रतिष्ठित संवत 1638 माघ शुक्ला पचमी



श्री दिगम्बर जैन मिन्दर, मुलतान से लाई गई भगवान महावीर स्वामी की खड़गासन मूर्ती

S



S



S

☐ मुलतान के दिगम्वर जैन मन्दिर की मूल नायक प्रतिमा स (1481)

भगवान पार्वनाथ की ही एक धातु की प्रतिमा 5वी शताब्दी के भी पहले की प्रतीत होती है। प्रतिमा की ध्यान मुद्रा अत्यधिक आकर्षक है।

संवत् 1718 मे प्रतिष्ठित मगवान पार्श्वनाथ की धातु (पीतल) की प्रतिमा भी मनोज्ञ प्रतिमा है।

जयपुर में संवत् 1861 मे विशाल प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न हुआ था जिसमें समस्त देश के श्रावक यहा एकितत हुए थे तथा हजारों की संख्या मे जिन बिम्वों की प्रतिष्ठा हुई थी। उस समय मुलतान से भी कितने ही श्रावक जयपुर प्रतिष्ठा मे आये थे और चन्द्रप्रभ स्वामी एवं अन्य प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवायी थी। इसी तरह जब 1883 मे देहली में प्रतिष्ठा हुई तो वहा भी चन्द्रप्रभु स्वामी की ही मूर्ति प्रतिष्ठापित कराकर मुलतान मन्दिर मे विराजमान की गई।

उक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त संवत् 1950, 1955, 1960, 1963 आदि सवतों में प्रतिष्ठापित प्रतिमाएँ भी मन्दिर में विराजमान है। सवत् 1955 में प्रतिष्ठित मूर्तियों में मुलतान का नाम अकित है।

मन्दिर मे फिरोजपुर, सोनीपत, रेवासा, सम्मेदशिखर आदि स्थानों मे प्रतिष्ठित मूर्तिया विराजमान है। सभी मूर्तियाँ भव्य एव आकर्षक है। ये सभी भव्य, मनोज्ञ एव अतिशययुक्त प्रतिमाएँ दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्शनगर जयपुर मे विराजमान है।

#### शास्त्र भण्डार

दिगम्बर जैन मन्दिरों में शास्त्र भण्डार अथवा सरस्वती भवन का होना मन्दिर का आवश्यक अंग माना जाता है। श्रावक के छह आवश्यक कार्यों में भी स्वाध्याय को अत्यन्त महत्व दिया गया है इसलिये शास्त्र भण्डारों की स्थापना में वृद्धि होती रही है। मध्यकाल में जब भट्टारकों का उदय हुआ तो उन्होंने अपने-अपने केन्द्र स्थानों पर शास्त्रों का अच्छा संग्रह किया। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, एव देहली में जहां पहिले इन भट्टारकों की गादिया थी आज भी हजारों की संख्या में हस्तिलिखित ग्रन्थों का संग्रह मिलता है। मुलतान समाज प्रारम्भ से ही स्वाध्याय प्रेमी रहा है। इसलिये श्रावकों के उत्साह एवं रूचि के कारण मन्दिर एवं शास्त्र भण्डार दोनों में ही वृद्धि होती रही।

मुलतान क दिगम्बर जैन मन्दिर में भी शास्त्र भण्डार था जिसमें बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह था। इन ग्रन्थों में अधिकांग ग्रन्थ हिन्दी भापा के हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृत एवं सस्कृत के भी कुछ ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। सबसे वडी वात तो यह है कि भण्डार मे 17वी शताब्दि से पहिले की एक भी पाण्डुलिपि नहीं मिलती है जिससे यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान भण्डार की स्थापना सम्राट अकबर के शासन काल में हुई थी।

शास्त्र भण्डार में नाटक समयसार की प्राचीनतम पाण्डुलिपि है जो सवत् 1745 में आपाढ सुदी 8 सोमवार की लिखी हुई है। इसके पश्चात् सवत् 1748 की दो पाण्डुलिपिया है जिनमें यह चतुर्विशति जिनचरण गीत है तथा दूसरी समयसार नाटक एव बनारसी विलास की प्रति है। प्रथम का लिपि काल सवत् 1748 मगिसर की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तथा दूसरे का लिपि काल मगिसर शुक्ला दोज का है। प्रथम प्रति साह भैरवदास राखेचा के पुत्र के पढ़ने के लिये तथा दूसरी स्वय भैरवदास के पढ़ने के लिये लिखी गयी थी। कैसा उत्तम युग था जब पिता पुत्र के लिये अलग-अलग पाण्डुलिपियां तैयार की जाती थी। भैरवदास बडी आयु के थे। इसलिये उन्होंने अपने लिये समयसार की स्वाध्याय करने की इच्छा प्रकट की जबिक अपने पुत्र के लिये अध्यात्म मार्ग चुना जबिक पुत्र के लिये उसने भित्त मार्ग को उत्तम समझा।

इसके पश्चात् सवत् 1750 मे धर्म चर्चा ग्रन्थ की प्रतिलिपि स्वय मुलतान मे ही की गयी। इसके प्रतिलिपिकार थे प॰ राजसी प्रशस्ति मे मुलतान को मोलित्राण लिखा है। इसी वर्प नाटक समयसार की दूसरी प्रतिलिपि की गयी। यह भी मुलतान मे ही लिखी गयी। इसमे प॰ धर्मतिलक का नाम लिपिकार के रूप मे लिखा है। उक्त दोनो प्रतियो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय मृलतान भी साहित्य लेखन का केन्द्र था। वहा एक ओर पाठक थे तो दूसरी ओर ग्रन्थों के लिपिकार भी थे।

सवत् 1778 मे समयसार नाटक की फिर प्रति की गयी। शास्त्र भण्डार में 18वी णताब्दि की आर भी प्रतिया है जो मभी समयसार नाटक की है। नाटक समयसार की स्वाच्याय का युग अपने चरमोत्कर्ष पर था। वैसे विक्रम की 19वी गताब्दि में भी नाटक समयसार की बराबर लिपिया होती रही। यहां के शास्त्र भण्डार में नाटक समयसार की 11 पाण्डुलिपिया सग्रहीत है जो मुलतान जैन समाज के महाकवि वनारसी दास के ग्रन्थों के स्वाघ्याय के प्रति आकर्षण का द्योतक है।

विक्रम की 19वी जताब्दि में शास्त्र भण्डार में एक के पश्चात् दूसरा ग्रन्थ था तो मुलतान में ही लिखा गया था फिर आगरा, जयपुर, देहली आदि नगरों में ग्रन्थों की प्रतिया करवाकर जास्त्र भण्डार में विराजमान की जाने लगी। इस दृष्टि से सवत् 1804 में समयसार नाटक, मवत् 1811 में कियाकोग एवं मर्वाय सिद्धि, टीका. तत्वार्थमूत श्रुत सागर की भाषा टीका, सवत् 1809 में धर्मविलास (द्यानतराय), सवत् 1848 में वतमान

<sup>1</sup> पं० राजसी लिखते श्री मौलि-त्राण मध्ये लिखतम्।

चौत्रीसी पूजा, संवत् 1830 मे आदिपुराण भाषा, संवत् 1889 मे हरिवंश पुराण भाषा जैसे ग्रन्थों की प्रितियों के नाम उल्लेखनीय है। लेकिन सवत् 1811 में पं॰ टोडरमलजी द्वारा जो रहस्य पूर्ण चिट्ठी लिखी गयी थी उसकी मूल प्रति सुरक्षित नहीं रह सकी। पता नहीं वह कहां चली गयी। किन्तु उसकी एक प्रतिलिपि रखने मे अवश्य मूलतान समाज सफल हो गयी। यह प्रतिलिपि सवत् 1971 मे लिखी गई है। जिसकी सही प्रतिलिपि पूर्व पृष्ठो मे आ चुकी है।

सवत् 1900 से यद्यपि छपाई (मुद्रण) का युग आ गया था। का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया था तथा वम्वई, सूरत, सागर, जयपुर, वाराणसी, देहली एव कलकत्ता आदि नगरो से कितने ही ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे थे। यद्यपि कुछ विद्वानों ने ग्रन्थो को छपाने का प्रारम्भ मे विरोध भी किया लेकिन उनकी एक भी नहीं चली और हमारे सभी विषयों के ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे। फिर भी मुलतान जैन समाज द्वारा शताब्दि के अन्त तक मन्दिर के शास्त्र भण्डार में हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह पूरे वेग से किया जाता रहा । सवत् 1923 में अर्थ प्रकाशिका की प्रतिलिपि करवायी गई जो प॰ सदासुख कासलीवाल जयपुर वालो की वहुत सुन्दर कृति है। इस शताब्दि में कुछ प्रमुख ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ जो भण्डार में हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तम है, वे निम्न

प्रकार हैं —

|     |                           |                                         | संवत् |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1   | आचारसार भाषा              | पं॰ पन्नालालजी चौधरी                    | 1934  |
| 2   | उत्तरपुराग भाषा           |                                         | 1981  |
| 3   | कार्तिकेयनुप्रेक्षा       | पं॰ जयचन्द छावडा                        | 1958  |
| 4   | गोम्मटसार भाषा            | प॰ टोडरमलजी                             | 1931  |
| 5   | चिट्ठी रहस्यपूर्ण         | प॰ टोडरमलजी                             | 1971  |
| 6.  | जिनदत्तचरित भाषा          | genispende                              | 1977  |
| 7   | तत्वार्थसूत्र वचनिका      | *************************************** | 1910  |
| 8   | दौलत विलास                | दौलतरामजी                               | 1981  |
| 9   | धर्मविलास                 | द्यानतरायजी                             |       |
| 10. | नागकुमार चरित भाषा        |                                         | 1954  |
| 11  | नेमीनाथ पुराण भाषा        |                                         | 1955  |
| 12. | पद्मपुराण भाषा            | दौलतरामजी                               | 1925  |
| 13  | पाडवपुराण भाषा            |                                         | 1933  |
| 14. | पारस विलास                | पार्श्वदास निगोत्या                     | 1948  |
| 15. | रत्नकरण्ड श्रावकाचार भाषा | पं० सदासुखजी कासलीवाल                   | 1925  |

<sup>•</sup> मुलतान दिगम्बर जीन समाज इतिहास के प्रालोक मे

इस प्रकार 100 से भी अधिक ग्रन्थ इसी शताब्दि में लिपिबद्ध करवा कर ग्रन्थ भण्डार में विराजमान किये गये।

इन ग्रन्थों को हम निम्न विषयों में विभाजित कर सकते हैं .-

### द्रव्यानुयोग (अध्यातम ग्रन्थ)

मुलतान दिगम्वर जैन समाज ने प्रारम्भ से ही अध्यातम ग्रन्थों की स्वाध्याय में विशेष रूचि ली हैं इसलिये शास्त्र भण्डार में समयसार एव नाटक समयसार प्रवचनसार भाषा (हेमराज), अष्ट पाहुड भाषा (पं॰ जयचन्द छावडा), परमात्मप्रकाश (योगीन्दुदेव) नियमसार, ज्ञानार्णव, आत्मानुशासन भाषा, जैसे ग्रन्थों का संग्रह किया तथा उनके स्वाध्याय में रूचि ली।

### करएानुयोग (सिद्धान्त ग्रन्थ)

सिद्धान्त ग्रन्थों का भी शास्त्रभण्डार में अच्छा संग्रह है। गोम्मटसार भाषा (प टोडरमल), पचास्तिकाय, तत्वार्थरत्न प्रभाकर, द्रव्य सग्रह, पुरुषार्थ सिद्धयुउपाय, सर्वार्थसिद्धि भाषा, अर्थप्रकाणिका नयचक्र, राजवार्तिक, क्लोकवार्तिक, क्लिकसार जैसे लोकप्रिय एवं प्रचलित ग्रन्थों का अच्छा सग्रह मिलता है।

### चरणानुयोग ग्रन्थ

मुलतान समाज मे शास्त्रानुसार आचरण की विशेष प्रवृति एवं रूचि थी। इसीका ही परिणाम था कि अभक्ष्य भक्षण (कन्द मूल), रात्रि भोजन, आदि की प्रवृति विलकुल ही नही थी। पानी छान कर पीना आदि साधारण किया की वात थी। यह सब चारित्र ग्रन्थों की स्वाध्याय का ही परिणाम था—इसलिये शास्त्र भण्डार मे सागर धर्मामृत, आचार सार, अमितगति श्रावकाचार, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, गुरु उपदेश श्रावकाचार, तिरेपन कियाकोष, मूलाचार, अनागारधर्मामृत आदि चरणानुयोग के ग्रन्थों की कई-कई प्रतिया उपलब्ध है।

#### प्रथमानुयोग (पुराण ग्रन्थ)

पुराण विषयक ग्रन्थों की स्वाध्याय में देश के अन्य भागों की तरह मुलतान समाज ने भी रूचि ली। हिन्दी भाषा में पुराण ग्रन्थों का लेखन महाकवि दौलतराम कासलीवाल से प्रारम्भ हुआ और आदि पुराण, हरिवश पुराण, पद्मपुराण, पार्वपुराण, वर्धमानपुराण, नेमिनाथ पुराण आदि जैसे ग्रन्थों की प्रतियाँ प्राप्त की गई और शास्त्र भण्डार में रखी गयी। पुराण साहित्य का पठन पाठन विगत 200 वर्षों में खूब रहा तथा प्रत्येक श्रावक एवं श्राविकाओं ने उसके स्वाध्याय में रूचि ली। यही कारण है कि उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पिरचम तक सभी नगरो एव गावों में पुराण ग्रन्थों का सग्रह मिलता है। वास्तव में इन प्राण ग्रन्थों के स्वाध्याय ने जैन समाज की धार्मिक निष्ठा को दृढ़ करने में अपना पूर्ण योगदान दिया।

### भक्ति एवं पूजा साहित्य

अर्हद भक्ति एवं पूजा साहित्य समाज में अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। भक्ति और पूजा दोनो ही प्रत्येक गृहस्थ के लिये आवश्यक कार्य माना जाता रहा है। इसलिये पूजा, स्रोत्र एव पदसाहित्य पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होता है। मुलतान समाज जिस तन्मयता के साथ भगवान की पूजा करता है तथा पूजा एवं भक्ति में रस लेता है वह देखने योग्य है। इसलिये मुलतान के शास्त्र भण्डारों में इन विषयों के ग्रन्थों का तथा चौबीस तीर्थंकरों की पूजाओं का अच्छा सग्रह है।

उक्त विषयों के ग्रन्थों के अतिरिक्त भक्ति, आध्यात्मिक एवं उपदेशक काव्य रचनाओं के बनारसी विलास, पारस विलास, ब्रह्म विलास, भूधर विलास, दौलत विलास, द्यानत विलास आदि ग्रन्थों का भी अच्छा सग्रह है।

शास्त्र भण्डार के ग्रन्थों की सुरक्षा एवं उनके रखरखाव की व्यवस्था इतनी सुन्दर है कि मुलतानी भाइयों का जिनवाणी के प्रति बहुमान सहज ही प्रशंसनीय बन जाता है, नहीं तो हमारे मन्दिरों के व्यवस्थापकों ने ग्रन्थ भण्डारों की सुव्यवस्था पर बहुत कम घ्यान दिया है। यही कारण है कि सैकडों हजारों ग्रन्थ अनायास ही जीर्णशीर्ण होकर सदाके लिये समाप्त हो गये।

शास्त्र भण्डार में पं. दौलतराम ओसवाल की पार्श्वनाथ चरित भाषा की एक पाण्डुलिपि है जो अब तक अज्ञात एवं अनुपलब्ध थी। ग्रन्थ का विस्तृत परिचय इससे पूर्व के पृष्ठों मे दिया जा चुका है।

साहित्य प्रकाशन की दृष्टि से यद्यपि हमें अभी तक मुलतान से प्रकाशित कोई बडी रचना नहीं मिल सकी है लेकिन सन 1924-25 में ही पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया था और इसमें सबसे अधिक योग प. अजितकुमारजी शास्त्री का रहा जिन्होंने 25 से अधिक पुस्तके लिखकर अथवा सम्पादन करके उन्हें प्रकाशित कराई जिनमें "सत्यार्थ दर्पण"; "श्वेताम्बर मत समीक्षा", "ढुंढक मत समीक्षा"; "विनाश के सात कारण"; व "जैन महिला गायन", आदि के नाम उल्लेखनीय है।



# मुलतान छावनी

मूलतान से तीन मील दूर मुलतान छावनी में भी एक प्राचीन भव्य दिगम्बर जैन मन्दिर था जिसके प्रारम्भिक इतिहास का पता नहीं चलता कि वह कब बना और किसने वनवाया। सन् 1935 ई में उसका जीर्णोद्धार करवा कर उसे नया रूप दिया गया जिसमें मुलतान छावनो के समाज के साथ-साथ मुलतान दिगम्बर जैन समाज विशेषकर श्री रगूलालजी वगवाणी का विशेष हाथ था।

मुलतान छावनी मे अधिकाश अग्रवाल दिगम्वर जैन परिवार रहते थे जिनमें कुछ महानुभावों के नाम निम्न प्रकार है —

- (1) श्री किशोरीलालजी आप उत्तर-पश्चिम रेल्वे मे मुलतान संभाग कार्यालय मे उच्च पदाधिकारी थे, धर्मज एव शान्ति प्रिय थे।
- (2) श्री मोलानाथजी—पुत्र श्री रामजी विशेषकर विदेशियों को मुलतान में निर्मित कलात्मक वस्तुए जैसे—गलीचे, हाथीदात की वस्तुए, मिट्टो के वर्तनो पर निक्काशी की हुई हस्त शिल्प वस्तुए आदि विकय किया करते थे।
- (3) श्री पन्नालालजो सरावगी —धर्मात्मा व्यक्ति थे तथा रुपये आदि के लेन-देन का व्यवसाय करते थे।
- (4) श्री गिरधरलालजो —सज्जन एव धर्मात्मा व्यक्ति थे। राज के किसी कार्यालय में कार्यरत थे।
- (5) श्री मुरारीलालजो—समाज मे उत्साही कार्यकर्ता थे और उनका कपडे का व्यवसाय था।

इस प्रकार ये सव परिवार नित्य देव पूजन, स्वाध्याय आदि किया करते थे और शहर से भी समय-समय पर लोग वहा जाकर दर्शन पूजन आदि किया करते। वर्ष मे दशलक्षण पर्व के वाद एक दिन शहर का पूरा समाज आकर सामूहिक रूप से पूजन पाठ प्रवचन आदि का विशेष आयोजन रख कर उत्सव मनाता था तथा सामूहिक प्रीतिभोज आदि का भी कार्यक्रम रखा जाता था।

मुलतान छावनी में भो समय-समय पर वृती एवा त्यागियो का भी आगमन होता रहना था। जिनके विशेष रूप से सार्वजिनिक अध्यात्मिक प्रवचनो से महती धर्म प्रभावना होती रहनी थी। जिनमें पूज्य ऐलक पन्नालालजी एव व शीतलप्रसादजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

1947 मे देश विभाजन के समय मुलतान छावनी के भाइयो ने भी वहां से भारत आने का निर्णय लिया और मन्दिरजी की मूर्तियो को मुलतान मन्दिर में विराजमान करके भारत आ गये, जो मुलतान मन्दिर की मूर्तियो के साथ भारत लाई गई, वो अब दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्श नगर, जयपुर मे विराजमान है।

1

# स्वतंत्रता वर्ष सन् 1947

15 अगस्त 1947 को जहाँ सारे भारतवर्षं मे स्वतत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य मे समारोह आयोजित हो रहे थे, प्रत्येक भारतवासी अपने भविष्य के मुनहले स्वप्न देख रहा था तथा सम्पूर्ण राष्ट्र मे नयी चेतना जाग्रत हो रही थी वही पाकिस्तान मे हिन्दू, जैन एवं सिक्ख आदि के लिये स्वतत्रता एक विचित्र समस्या वन कर खडी हो गयी। तत्कालीन अग्रे ज सरकार द्वारा स्वतत्रता की घोषणा के साथ ही पाकिस्तान मे साम्प्रदायिक उपद्रव प्रारम्भ हो गये, मारकाट मचने लगी। रेल यात्रा, वम यात्रा सुरक्षित नही रह सकी। मुलतान एव डेरागाजीखान के दिगम्वर जैन समाज के सामने एक अजीव सकट उपस्थित हो गया। एक ओर जीवन मृत्यु का प्रश्न दूसरी ओर सैकडो वर्षों से पालन पोषण करने वाली जन्म भूमि का परित्याग। जिन प्रतिमाओ एव शास्त्र भण्डारों की सुरक्षा का प्रश्न, धन दौलत का अपहरण एव माँ वहिन बेटियों की इज्जत का प्रश्न। देश के विभिन्न भागों से भीषण साम्प्रदायिक दंगों की खबर जब सुनायी देती तो दिल दहल जाता। समाज के प्रमुख व्यक्तियों के सामने केवल एक प्रश्न था किस प्रकार समाज, धर्म एवं साहित्य की रक्षा की जाय?

आखिर समाज की मीटिंग हुई और सबने यही तय किया कि शीघ्रातिशीघ्र उन्हें अपनी जन्मभूमि को छोड़कर भारत में चले जाना चाहिये इसी में सबकी सुरक्षा है तथा धर्म की रक्षा है। तत्काल समाज के तीन चार महानुभाव देहली गये और किसी तरह वाय्यान किराया पर ले चलने की पूरी कोशिश करने लगे। देहली में उस समय सरकार एवं किसी भी हवाई जहाज कम्पनी से व्यवस्था नहीं हो सकी। आखिर वे चारों महानुभाव हवाई जहाज से बम्बई गये और वहाँ पर वाय्यान की एक प्राइवेट कम्पनी को 400/— रुपये प्रति व्यक्ति किराये के हिसाब से हवाई जहाज देने के लिये राजी कर लिया और बम्बई से मुलतान हवाई अड्डे पर पहुंच गये।

उधर नगर मे समस्त दिगम्बर जैन परिवारों ने अपना थोड़ा बहुत सामान जो ले सकते थे उसे साथ में ले लिया और हवाई अड्डे की ओर चल पड़े। चलते समय अपने सुन्दर भवनों, पृश्तेनी जायदाद, सामान से भरी हुई दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ने से सभी की आँखों में आसू आ गये क्योंकि यह किसको पता था कि उन्हें अपनी प्राणों से भी प्यारी सम्पत्ति को इस प्रकार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय शेष नहीं रहा था। उन्हें सतोष इसी बात का था कि वे अपने साथ अपना परा परिवार, भगवान की मूर्तियाँ एवं शास्त्र भण्डार ले जा रहे हैं।

हवाई जहाज में मूर्तियों एवं शास्त्रों की पेटियों को रखा गया तथा जब सवारियों के बैठने का नम्बर आया तो जहाज के चालक ने हवाई जहाज में बोझ अधिक होने के कारण उडान भरने से मना कर दिया। सभी के चहरे उतर गये और भविष्य की चिन्ता मताने लगी। लेकिन समाज के मुखियाओं ने पाइलेट को समझाया कि इन पेटियों में भगवान की

मूर्तिया हैं, इनके प्रभाव स कोई भी सकट नहीं आ सकता है, पूर्ण विश्वास रखें। साथ ही यह भी कहा कि अगर मूर्तियाँ नहीं जावेंगी तो वे भी नहीं जावेंगे। धर्म के प्रति विश्वास एवा दृढता देखकर पायलाट चौधरी ले चलने को तैयार हो गया। उस समय सभी स्त्री पुष्पों ने जहाज में बैठते ही प्रतिज्ञा की कि जब तक जहाज सकुशल जोधपुर नहीं पहुंचेगा तब तक उनका अन्न जल का त्याग है। कैसा होगा वह समय और कैसी होगी उनकी मन की स्थिति यह विचारणीय है।

जव हवाई जहाज ने उडान भरी तब सभी ने णमोकार मंत्र का स्मरण किया।
कुछ क्षणों में वायुयान जोधपुर पहुंच गया। जैसे ही हवाई अड्डे पर हवाई जहाज उतरा
हवाई जहाज से वाहर आते ही पायलट चौधरी ने भावविभोर होकर जिन प्रतिमाओं को
नमस्कार किया और कहा कि इन्हीं का चमत्कार है कि हवाई जहाज में इतना अधिक
भार होते हुए भी यह जहाज फूल के समान चलता रहा तथा सकुशल यहाँ पहुंच गया,
अन्यथा जहाज में इतना वजन लाना बिलकुल सम्भव नहीं था।

यहाँ एक घटना और उल्लेखनीय है कि कुछ कारणगश तीन चार भाई मुलतान मे रह गये थे और भगवान पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा जो मुलतान किले से प्राप्त



श्री भवरचदजी सिंघवी

हुई थी, इसके मन्दिर की वेदी खाली न रहे इस अभिप्राय मूर्तियाँ लाते समय वहाँ विराजमान कर आये थे। वे लोग नित्य दर्शन पूजन आदि करते थे। कुछ दिन पश्चात् रात्रि को उनमे से एक भाई श्री भवरचन्दजी सिंघवी को स्वप्न आया कि वे लोग वहाँ से जल्दी चले जावे और मन्दिर मे जो मूर्ति विराजमान है उसके स्थान पर श्री श्रीदासूरामजी गोलेछा के घर के नीचे वाले कमरे के आले मे एक अप्रतिष्ठित मूर्ति रखी है उसे मन्दिर की वेदो मे रखकर भ॰ पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठित मूर्ति को साथ ले जावे।

प्रात होते ही उन्होने दासूरामजी एव अन्य भाइयो को स्वप्न की वात कही, इस पर दासूरामजी ने कहा कि उन्हें तो मूर्ति के विषय में कोई जानकारी नहीं है, चलो देख लेते हैं। जाकर कमरे को खोल कर देखा तो वास्तव में उसी आले में मूर्ति रखी हुई भिली, जिसे देखकर दासूरामजी आश्चर्यचिकत हो गये। उन्होंने कहा कि उनकी साठ वर्ष की अवस्था में उन्होंने न तो कभी इस मूर्ति को रखा और न कभी देखा ही, पता नहीं यह कव कैसे और कहाँ से यहाँ आई। उस मूर्ति को लाकर मन्दिरजी की वेदी में रखा गया तथा भगवान

- 1

थ की प्रतिमा को जैसे ही मन्दिर से लेकर उस मुहल्ले से वाहर आ रहे थे लमानो के मुँड ने इस मृहल्ले में प्रवेश किया तथा देखते ही देखते सभी मकानो पर कब्जा कर लिया। वे चारो ही व्यक्ति तत्काल मुलतान से चले आये और भगवान की भी साथ ले आये।

इस तरह मुलतान दिगम्बर जैन समाज की अपनी धार्मिक निष्ठा, सच्चरित्रता एवं तिमाओ तथा जिनवाणी को लाने के प्रयास के शुभ भाव से चल अचल सम्पत्ति के न के अतिरिक्त किसी भी परिवार के एक भी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट एवं जीवन की नहीं हुई।

जोधपुर स्टेशन के पास, दिगम्वर जैन मन्दिर में मूर्तियो एवं शास्त्र भण्डार की को सूरक्षित रखवा दिया गया।

श्री गुमानीचन्दजी, श्री बुद्धसेनजी सुपुत्र श्री छोगमलजी सिघवी मुलतानी जो स्तान बनने के कुछ समय पूर्व जोधपुर आकर रहने लगे थे उनके यहाँ समाज एक दिन के पश्चात् जयपुर के लिये रवाना हो गया।

गाडी के जयपुर पहुंचते ही जैन समाज के कुछ लोग जो पहिले से ही स्टेशन पर हुए थे, मुलतानी जैन भाइयों का आदर सत्कार करते हुए शहर मे ले गये, तथा जहाँ ठहराने आदि की व्यवस्था की थी वहाँ उन्हे पहु चा दिया।

जयपुर में आवास मिलने मे विशेष किठनाई नहीं हुई, किन्तु कहाँ मुलतान के सुविधायुक्त अपने मकान और कहाँ किराये के मिले जैसे तैसे मकान, लेकिन जीवन में र चढाव सुख दु:ख अच्छी बुरी परिस्थितियाँ आती है, उनमें अपने आपको समिपत करदे विशेष आकुल न हो वही सच्चा मानव है। विपित्तयों से घवराकर अधीर होने वाले बहुत होते है लेकिन उनका हढता पूर्वक सामना करने वाले विरले ही होते है। मुलतान जैन जि तो ऐसी विकट एव किठन परिस्थिति में भी धैर्य एवं साहस को नहीं छोड़ा तथा भविष्य के निर्माण में हढतापूर्वक लग गये।

कुछ दिनो पश्चात् जोधपुर से रेलगाडी के एक विशेष डिट्वे मे मूर्तियो एवं शास्त्र ार की पेटियो को जयपुर ले आए तथा श्री शान्तीनाथ दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर तैरह थयान, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार मे बड़े उत्साह एव उल्लास के साथ मूर्तियों को वेदी मे विराजमान कर दिया गया तथा शास्त्र भण्डार को सुव्यवस्थित रूप से लिमारियो मे रख दिया और मुलतान की तरह यहा भी सभी भाई बहिन दर्शन भक्ति एवं मूहिक पूजन बड़े ठाठ बाट से करने लगे, इससे शीघ्र ही मुलतान समाज जयपुर जैन ाज के लिये आकर्षण का केन्द्र वन गया।

पाकिस्तान से आने के पश्चात् मुलतान से आए जैन वन्धु दो भागो मे विभक्त ्गये। उसमे लगभग साठ प्रतिशत तो जयपुर वस गये तथा चालीस प्रतिशत दिल्ली कर रहने लगे, इसका मुख्य कारण व्यवसाय की व्यवस्था है।

# डेरागाजीखान

डेरागाजीखान का अपना इतिहास है। नगर को किसी गाजी उपाधि वाले मुस्लिम शासक द्वारा वसाये जाने के कारण इस नगर का नाम डेरागाजीखान पडा। पंजाव (पाकिस्तान) में डेरागाजीखान दूसरा शहर था जहाँ प्राचीन काल से ओसवाल दिगम्बर जैन समाज रहता था। डेरागाजीखान मुलतान से 60 मील दूर सिन्धु नदी के तटपर वसा हुआ था पजाब में केवल इन दो स्थानो पर ही ओसवाल दिगम्बर जैन समाज होने के कारण इनका आपस में भाईचारा एवं चोलीदामन का साथ था।

#### डेरागाजीखान में दिगम्बर जैन मन्दिर

डेरागाजीखान मे एक विशाल एव भव्य दिगम्बर जैन मन्दिर था जिसमें एक कलात्मक वेदी थी। उस वेदी मे कितनी ही आकर्षक एव सुदर प्रतिमाए थी किन्तु एक नीलम की अतिशययुक्त चमत्कारिक प्रतिमा थी जो आठवे तीर्थंकर 1008 भगवान श्री चन्द्रप्रभु की थी, एक दिन किसी अजैन व्यक्ति ने वह प्रतिमा मन्दिर से चुरा ली और उसे अपने घर में छुपाकर रख दी। जब प्रात काल समाज को इस घटना की जानकारी मिली तो सपूर्ण समाज शोक सागर में डूब गया, तथा पूरे समाज ने अन्न-जल का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि वई महानुभावो ने तो मूर्त्त न मिलने तक अनशन ले लिया ओर मूर्त्त ढूढ निकालने का सकल्प लिया।

दूसरे ही दिन राव्रि को एक भाई को स्वप्न आया कि मूर्त्ति मन्दिर के समीप ही एक अमुक जैनेतर भाई के मकान मे अमुक कमरे की छत की कड़ी मे रखी है। प्रात होते ही उस व्यक्ति ने स्वप्न की वात समाज के प्रमुख महान्भावों को सुनाई तो कुछ व्यक्ति तत्काल ही उस मकान मे गये और बताए हुए स्थान पर देखा तो वह मूर्त्ति यथावत रखी हुई मिल गई। प्रतिमा पावर सम्पूणं समाज में हर्ष की लहर दोड गई। तत्काल ही पूजा पाठ का आयोजन किया गया तथा विधि विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान के साथ उल्लास पूर्वक मूर्त्ति को वेदी में पुन विराजमान किया गया। इसके पण्चात् ही समाज के प्रमुख महानुभावों ने अन्न-जल ग्रहण किया।

वर्तमान मे जो डेरागाजीखान है वह तो नया वसाया गया शहर है। इसके पूर्व डेरागाजीखान सिन्धु नदी के तट पर वसा हुआ था। सन् 1904 मे सिन्घु नदी के कटाव के कारण सारा शहर जल मग्न हो गया, किन्तु सबसे अधिक आश्चर्य की वात तो यह थी कि दिगम्बर जैन मन्दिर चारो ओर से अथाह जल मे घिरा होने पर भी यथावत खडा हुआ था।



🗌 श्री दिगम्बर जेन मन्दिर, डेरागाजीखान

### शास्त्र-भवन



स्वाध्याय भवन □ श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, डेरागाजीखान

ऐसी विकट सकटपूर्ण स्थिति मे समाज के व्यक्तियो को मूर्तियो एव हस्तलिखित शास्त्र भण्डार को मन्दिर से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की चिन्ता लगी हुई थी।

समाज के कुछ साहसी व्यक्ति मूर्तियाँ एव शास्त्र भण्डार को लाने के लिये नौका द्वारा उस मन्दिर तक पहुँ चे तथा मूर्तियो एव शास्त्र भण्डार को मन्दिर में से निकालकर ज्यों ही नौका मे विराजमान कर उसमे सवार हुए तो उनके देखते ही देखते तत्काल सम्पूर्ण मन्दिर ढहकर जल मग्न हो गया।

तत्पश्चात् डेरागाजीखान के सभी जैन परिवार मुलतान जाकर रहने लगे तथा मूर्तियों एव शास्त्र भण्डार को मुलतान शहर के मन्दिर मे विराजमान कर दिया।

कुछ समय पश्चात् सिन्धु नदी से दस मील की दूरी पर नया डेरागाजीखान शहर बसाया गया। जैन परिवार भी नये डेरागाजीखान मे जाकर बस गये और वहाँ दिगम्बर जैन मन्दिर बनाया गया। जिन प्रतिमाओ एव शास्त्र भण्डार को पुन. मन्दिर मे वेदी प्रतिष्ठा एव विशाल महोत्सव के साथ विराजमान किया गया।

### डेरागाजीखान के व्यक्तियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि

मुलतान के समान डेरागाजीखान का भी समाज श्रावक के षट कर्मों मे जैसे जिनेन्द्र पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, दान आदि मे सदैव तत्पर एव कर्तव्यनिष्ठ था। प्रारम्भ से ही यहाँ का संपूर्ण समाज अध्यात्म प्रेमी था। समयसार एवं शुद्धात्म तत्व की, सूक्ष्म तलस्पर्शी भेद-विज्ञान परक स्वात्मानुभव की चर्चाये परस्पर चलती थी। बनारसीदासजी के नाटक समय-सार के प्रति लोगो मे विशेष आकर्षण था, इसके अध्यात्मिक एवं सरस पद कुछ लोगो को कठस्थ याद थे। शास्त्र सभा एव गोष्ठियों मे इस अध्यात्म रस की अपूर्व लहर थी, लोगों के मुख से प्राय यह सुनने को मिलता था कि

अनुभव चिन्तामणि रतन, अनुभव ही रसकूप । अनुभव मारग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप ।।

वर्तमान मे आदर्शनगर दिगम्बर जैन मन्दिर, जयपुर मे डेरागाजीखान से लाई गई समयसार आदि की कई हस्तलिखित प्राचीन प्रतिया मौजूद है, यह उनकी आध्यात्मिक रूचि का ज्वलत उदाहरण है। सवत् 1766 की हस्तलिखित सर्व प्राचीन नाटक समय-सार की प्रति जो यहा मौजूद है इससे सिद्ध होता है कि डेरागाजीखान समाज प्रारम्भ से

ही अध्यातम रुचि वाली रही है। उक्त नाटक समयसार की प्रतिलिपि खरतरगच्छ के श्वेताम्वर खेमजी के गुरु भाई रूपचन्दजी से कराई गई। यह प्रतिलिपि डेरागाजीखान मे ही की गई थी। इसकी प्रतिलिपि कराने वाले नयनानन्द श्रावक थे।

श्रीमती अमोलका वाई मुलतान की किषयती, भक्त एवं विदुषी महिला थी। उन्होने वैराग्य आध्यात्मिक एव अर्हद भिक्त के अनेक पद लिखे हैं, उनका डेरागाजीखान से भी अच्छा सम्बन्ध था, इसलिये उन्होने अपने पदो मे "सखी डेरे दिगम्बर सैली मे मगल" लिखा है।

इससे ज्ञात होता है कि डेरागाजीखान मे भी सैली थी जो आध्यात्मिक चर्चा भक्ति गीत एव नृत्य आदि के कार्यक्रमो से धर्म प्रभावना करती रहती थी। अमोलका बाई का समय करीव 200 वर्ष पूर्व का है जिनका विस्तृत परिचय पहिले दिया जा चुका है।

इसी प्रकार सवत् 1897 की लिखी गई पदस्तोत्न सग्रह की एक पाण्डुलिपि शास्त्र भण्डार में भी उपलब्ध है। इसकी प्रतिलिपि डेरागाजीखान में हुई थी। पिहले इसकी प्रति श्रावक मोतीलाल के सुपुत्न रूपचन्द एव उसके छोटे भाई प्रेमा के पठनार्थ लिखी गई थी। इसके परचात् श्रीमती रूपा वगवाणी ने अपने वाचन के लिये डेरागाजीखान में उसकी प्रतिलिपि कराई थी।

<sup>1.</sup> संवत रस खंड मुनि रासि माग कसन सुखकार।
तिथि वारिस रिववार सुभ मूल नख्यत्र उदार।
ता दिन सम्पूरण लिख्यो नाटक शास्त्र नवीन।
वाचत ही सुख संपने समुभै जिके प्रवीन।।
खरतरगच्छ खिति मे प्रसिद्ध, भट्टारक भल सामि।
श्वेताम्बर श्री खेमजी, निरमल वाणी भांख।
तसु गुरु भाई रूपचन्द विनै घर ग्रिभिधान।
प्रीतिधरी पोथी लिखी दिन दिन बधते वान।
नगर नित्य बधतौ सदा गढ गढ मोलि पवित्र।
चहल पहल नित चौपटे देख्यां हरषे चित।
डेरागाजीखान है सुवस सजल सुख धान।
चातुर्मास करी चाह सौ दिन प्रति वधते वान।

<sup>2.</sup> संवत 1897 मिती माह सुद 12 दिने सागर चन्द सूरकारवांय वाचनाचार्य श्री श्री भवन विशालगिए। पं. प्रवरगिण श्री सुखहेमजी गाठी पं. प्र. 108 श्री हरचन्दजी गाठी तत् शिष्य पं. श्री कुशालदत्तजी तत् शिष्य लघु पं. गिरधारी लिखतु। श्रावक मोतीलाल तत्पुत्र रूपचन्द लघु मेमा पठनार्थ शुभ भवतु। रूपा बेगवानी वाचनार्थ लिखवाई पोथी श्री देहरागाजीखां मध्ये।

डेरागाजीखान में संवत् 1909 में श्री बालचन्द सिंगवी थे जिन्हे स्वेर्ष्ट्यीय के प्रति विशेष अनुराग था इसिलये उन्होंने वहा के मन्दिर में विलोकसार की प्रति श्रावकों के स्वाध्याय हेतु भेट की थी। इसी तरह सवत 1909 में ही शाह सोभराज पारख नामक श्रावक हुए जिन्होंने भद्रवाहु चारित्र की एक प्रति मन्दिर में विराजमान की। प्रस्तुत प्रति दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्शनगर जयपुर में मौजूद है। 2

सवत 1909 में ही श्रावकाचार भाषा की एक प्रति श्री होवणमल पारख की धर्मपत्नि ज्ञाननन्दी ने स्वाध्याय वास्ते डेरागाजीखान मन्दिर में भेट की थी।

विक्रम की 19वी शताब्दी में जयपुर और डेरागाजीखान में गहरा सम्बन्ध हो गया था। ग्रन्थों की प्रतिलिपि कराने का काम भी जयपुर में हो सम्पन्न होता था। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमलजी, पिंडत श्री द्यानतरायजी तथा पिंडत श्री सदासुखदासजी कासलीवाल आदि की ख्याति डेरागाजीखान में भी पहुंच गई थी तथा उनके ग्रन्थों का स्वाध्याय, शास्त्रसभा, गोब्टियो एवं व्यक्तिगत तौर पर होता रहता था। इस तरह डेरागाजीखान की समाज में धर्म के प्रति बहुत अधिक उत्साह था। यहा नित्य प्रति प्रात काल साजबाज के साथ मधुर स्वर लहरी में जिनेन्द्र पूजन होती थी, तत्पश्चात् परम्परागत शास्त्र सभा चलती थी, जिसमें वृद्ध, प्रौढ युवक एवं मिहलाऐ आदि सभी अनिवार्य रूप से भाग लेते थे इसीलिये वहा के प्राय सभी वर्गो को चारो अनुयोगों के शास्त्रों की अच्छी जानकारी थी। सायकाल भिक्त गीत आरती के पश्चात् सामूहिक तात्विक गोष्ठी चलती थी, तदुपरात आध्यात्मिक एव वैराग पोषक भजनों से सभा विसर्जित होती। इस प्रकार वहां के लोगो की दैनिक जीवनचर्या का काफी समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होता था।

वर्ष मे आने वाले प्रत्येक पर्न विशेष तौर पर दशलक्षण पर्न, बडे उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया जाता था। अधिकाश पुरुष एवा महिलावर्ग वृत सयम आदि का पालन विशेष तौर पर करते थे और अधिकाश समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होता

<sup>1.</sup> त्रिलोकसार जीकी पूजा जी का पाठ समित बालचन्द सिंगवी विराजमान कीता श्री मन्दिर जो डेरागाजीखान विच अहारि सुदी 2 संवत् 1909

<sup>2.</sup> श्री भद्रबाह चरित्र जी री भाषा सा० सोबरा पारख विराजमान कीता श्री डेरा-गाजीखान के मन्दिर ग्रहारि सुदी 9 संवत् 1909

<sup>3.</sup> वैशाख कृष्णा 12 सं० 1909 श्रावकाचार भाषा ज्ञानानन्दी सा० होवणमल पारख की वधू विराजमान कीता भ्राषाढ सुदी 6 सं० 1909

या—जैसे, प्रात काल 7 से 11 वजे तक सामूहिक पूजन, एक बजे तक शास्त्र प्रवचन, सांग्रकाल आरती भक्ति आदि तथा वाहर से पधारे हुए विद्वानो द्वारा सार्वजिनक सभा में व्याख्यान एव सास्कृतिक कार्यक्रम। इस प्रकार प्रात 7 से रात्रि 11 बजे तक क्रमण कार्यक्रम चलते थे।

युवको को भी धार्मिक कार्यो मे विशेष लगन एवं उत्साह था। उनकी सगीत मण्डली वहुत अधिक विख्यात थी। रावि को सास्कृतिक कार्यक्रमो से एव धार्मिक जैन कथाओं के आधार पर नाटक आदि खेलकर अच्छी धार्मिक प्रभावना करते थे। तथा दशलक्षण पर्व के अन्त में—नगर कीर्तन (शोभायाता) वडे उत्साह एव धूमधाम के साथ निकाली जाती थी, जिसमे विशालकाय कृत्रिम हाथी एव तीन मजिला विशाल एवं मनोरम रथ अन्य लवाजमा आदि जो जुलूस के विशेष आवर्षण के केन्द्र होते थे जिससे जुलूस की विशेष शोभा बढती थी तथा भजन मण्डलियो द्वारा सगीत के माध्यम से जैन धर्म का अच्छा प्रचार होता था। प्रत्येक वर्ष दशलक्षण पर्व पर बाहर से किसी न किसी प्रतिष्ठित विद्वान को अवश्य बुलाया जाता था, जिनकेप्र वचनो एव उपदेशो द्वारा महती धर्म प्रभावना होती थी।

डरागाजीखान की भजन मण्डली ने अपने सुन्दर कार्यक्रमो से अन्य शहरों में भी अच्छी ख्याति प्राप्त करली थी, फलस्वरूप आमन्त्रण मिलने पर फिरोजपुर, लाहौर, शिमला, देहली, सहारनपुर आदि नगरों में समय-समय पर जाकर अपने सास्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छी धर्म प्रभावना करती थी।

### डेरागाजीखान की दिगम्बर जैन समाज

पजाव, सिन्ध, वलूचिस्तान एव सीमाप्रात जैसे प्रदेशों में मुलतान, डेरागाजी-खान, लाहौर एवं रावलिपड़ी को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी दिगम्बर जैन समाज एक दिगम्बर जैन मन्दिर नहीं थे। सभी प्रदेशों में मुसलमानों का बहुमत था तथा हिन्दू भाई भी अल्पमत में थे, फिर भी डेरागाजीखान के दिगम्बर जैन भाड़यों के खानपान एवं रहन सहन पर उन लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथा उनका जीवन विशुद्ध जैन धर्म के अनुरूप था। समाज में रात्रि भोजन का विलकुल भी प्रचलन नहीं था तथा वड़े तो क्या वच्चे तक भी रात्रि भोजन नहीं करते थे। कन्दमूल आदि अभक्ष्य भक्षण से वे कोसों दूर रहते थे, तथा धूम्रपान आदि नशीली चीजों के सेवन की कोई भी प्रवृति नहीं थी।

हेरागाजीखान मे लगभग 40 ओसवाल दिगम्बर जैन परिवार थे, वे प्राय सभी व्यापारी वर्ग के थे, तथा वहा उनका अच्छा व्यवसाय था। उन परिवारों में श्री मोतीरामजी सिगवी, श्री भोजारामजो पारख, श्री णानूरामजी सिगवी, श्री जस्सूरामजी सिगवी, श्री गोलेछा, श्री उदयकरणजी, श्री कर्मचन्दजी सिगवी, श्री गेला-रामजी गोलेछा, श्री रामचन्द्रजी सिगवी, श्री सन्तोरामजी सिगवी आदि परिवार प्रमुख थे।

#### डेरागाजीखान में पाठशाला

डेरागाजीखान मे एक धार्मिक पाठशाला चलती थी जिसमे सन् 1947 के 20 वर्ण पूर्व एक यूवक पडित श्री सूर्यपालजी शास्त्री धार्मिक शिक्षा दिया करते थे। शास्त्री जी अलीगढ के रहने वाले थे। आपने डेरागाजीखान मे आकर समाज मे धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त युवको मे सगठन एवा चारित्र निर्माण का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। धार्मिक शिक्षा मे वे परिषद् परीक्षा बोर्ड एव दिगम्बर जैन महासभा की परीक्षाये दिलाते थे। पडितजी ने युवको का सगठन बनाया और सबमे सेवा, कर्तव्यपरायणता तथा धार्मिक जीवन पालन के भाव भरे। वे पाकिस्तान बनने तक डेरागाजीखान मे रहे तथा 20 वर्ष से भी अधिक समय तक समाज के मार्ग दर्शक बने रहे। पाकिस्तान बनने के पण्चात् आप हिसार मे रहने लगे और वहां आपका असामयिक निधन हो गया।

इस प्रकार डेरागाजीखान पजाब प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर रहा जहा दिगम्बर जैन सस्कृति पल्लवित एव पुष्पित हुई तथा सैकडो वर्षो तक सारे देश मे अपनी विशेषता बनाये रखी।

### 15 ग्रगस्त सन् 1947

15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत स्वतत्र हुआ, स्वतन्त्रता के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ, पजाब का पिक्सी भाग सिंध, बलूचिस्तान एवा सीमान्त्रात को मिलाकर पिक्सी पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान बनते ही वहाँ से हिन्दू, जैन, सिक्ख आदि गैर मुसिलिमों को निकालने की योजना स्वरूप हिन्दू मुसिलिम देगे शुरू हो गये, मारकाट मचने लगी और वहाँ से गैर मुसिलिम लोग जान बचाकर पाकिस्तान से भारत जाने का प्रयत्न करने लगे, तो डेरागाजीखान के लोगों को भी जान बचाकर भारत आने के लिये विवश होना पड़ा, किन्तु रास्ते मे सिन्धु नदी पड़ने के कारण अथवा रेल मार्ग न होने के कारण सारा रास्ता असुरिक्षत होने से विशेष चिन्ता का विषय बना हुआ था।

ऐसे विकट संकटग्रस्त समय मे श्रीमान आसानन्दजी (सुपुत्र श्री कवरभानजी सिंगवी) एव श्री दीवानचन्दजी (सुपुत्र श्री गेलारामजी सिंगवी) ने बडे साहस, धैर्य एव स्त्रबूझ के साथ वहाँ से जिन प्रतिमाओ एवा हस्त लिखित जास्त्र भण्डार आदि तथा पूरी समाज को सडक मार्ग से दक द्वारा भारत की सीमा मे ले आये और वहां से भारत के दृक द्वारा सकुशल दिल्ली पहुँ चे जहाँ सास मे साँस आई तथा सब लोग अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे।

मूर्तियो एवा शास्त भण्डार को श्री दिगम्बर जैन लाल मन्दिर दिल्ली मे विराज-मान करवा दिया। सब अपने पुनर्स्थापना एवा व्यवसाय की ओर अग्रसर होते हुए कुछ लोग तो दिल्ली बस गये, अन्य लोग जयपुर आकर रहने लगे व अपना घरबार एवं व्यवसाय जमाने मे जूट गये। दिल्ली तथा जयपुर मे मुलतान एवं डेरागाजीखान से आये हुए दिगम्बर जैन वन्धु सगठित होकर रहने लगे और मुलतान दिगम्बर जैन समाज के नाम से पूरे देश मे विख्यात हो गये।

पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को वसाने हेतु जयपुर में आदर्शनगर वसाया गया जिसमें जैन वन्धुओं को भी प्लाट आवटित किए गये तथा दिगम्बर जैन मन्दिर को भी जमीन प्राप्त हुई, जहाँ सम्पूर्ण मुलतान दिगम्बर जैन समाज ने अथक परिश्रम से अपने साधनों द्वारा विशाल एवं भव्य कलात्मक दिगम्बर जैन मन्दिर का निर्माण कराया।

सन् 1962 ई में इस मन्दिर की वेदी प्रतिष्ठा बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ हुई इसके कुछ समय पश्चात् डेरागाजीखान से लाई गई प्रतिमाओं में से चौवीस सर्गधातु की प्रतिमाओं को दिल्ली मुलतान दिगम्बर जैन समाज ने दिगम्बर जैन लाल मन्दिर दिल्ली में विराजमान रहने दिया, शेष को दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्श-नगर जयपुर में विराजमान करने हेतु जयपुर भिजवा दिया जिन्हें विधि विधान एव उल्लास-पर्वक विराजमान कर दिया गया।

इस प्रकार दिगम्वर जैन समाज डेरागाजीखान ने भी देव शास्त्र गुरू के प्रति श्रद्धा भक्ति एव धर्म के प्रति कर्तव्यपरायणता को निभाते हुए ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने पुनर्स्थापन के साथ-साथ आदर्शनगर जयपुर का मन्दिर निर्माण कराने में पूर्ण सहयोग देकर वहाँ से लाई गई मूर्तियों एव शास्त्र भण्डार आदि को भक्ति एव वहुमान के साथ विराजमान कराकर अपनी धर्मनिष्ठा का परिचय दिया।



# जयपुर में मुलतान दिगम्बर जैन समाज

जयपुर मे आ जाने के पश्चात् समाज के सभी बन्धु अपनी-अपनी स्थित अनुसार जिन्हें जैसे-जैसे भी मकान किराये पर मिल सके रहने लगे और अपने जीवन निर्वाह के लिए व्यवसाय आदि पुनर्स्थापन करने में लग गये। सभी भाई व्यापारी तो थे ही पुरुषार्थ इन लोगों की जीवनचर्या में ही है इसलिए प्राया सभी बन्धुओं ने दुकाने आदि लेली उनमें से बहुत से तो बडी चौपड के पास कटला पुरोहितजी, जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चाँदपोल बाजार आदि में दुकाने लेकर अपना-अपना व्यवसाय करने लगे और अपने पुरुषार्थ से व्यवसाय को इतना बढाया कि अब जयपुर में जनरल मर्चेन्ट्स, कलर एण्ड केमिकल्स आदि व्यापार में इन लोगों का एकाधिकार है।

# जयपुर में विस्थापितों के लिए आवासीय योजनाएं

कुछ समय बाद भारत सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कई योजनाएं बसाईं, जिसके अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने भी सन् 1949 में जयपुर में आदर्शनगर बसाने की योजना तैयार की, जिसमे विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा मकान बनाकर देने की योजना बनी।

पंजाब रिहीबिलीटेशन कोआपरेटिव सोसाइटी जिसके उपाध्यक्ष श्रीमान कवर-भानजी थे, उन्होने मुलतान डेरागाजीखान से आये जैन बन्धुओं को भी आग्रह पूर्वक प्लाढ लेने को कहा और कई साधर्मी भाईयो को प्लाट दिलवाये भी।

सन् 1951 मे आदर्शनगर मे श्रीमान कवरभान जी, श्री खंडाराम जी, श्री राजारामजी आदि कई जैन बन्धुओं के मकान तैयार हो गये किन्तु समस्या थी वहाँ जाकर रहने से नित्य धर्म साधन की, अस्तु श्री कवरभानजी ने अपने प्लाट के एक कमरे में वैत्यालय की स्थापना की, जिसमे मुलतान से लायी गई जिन प्रतिमाओं में से श्री 1008 भगवान चन्द्रप्रभु एवं श्री नेमीनाथ की दो मूर्तिया बड़े मन्दिर से लाकर विराजमान की गई जिससे आदर्शनगर में आकर बसने वाले साधर्मी भाइयों के देव दर्शन आदि समस्या का तत्कालीन समाधान हो गया और कई महानुभाव आदर्शनगर में आकर रहने लगे।

# मन्दिर निर्माण हेतु भूमि की मांग

सरकार के सामने माग रखी गई कि बड़े दुस्तर प्रयास पूर्वक पाकिस्तान से लाये गये अपने आराध्य देव (प्रतिमाए) एव बहुमूल्य प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपियो को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित विराजमान करने तथा नित्य धर्म साधन हेतु मन्दिर वनाने के लिये भिम दी जावे।

सरकार ने उक्त माग स्वीकार करते हुए सन् 1953 मे अनुमानतया 2000 वर्गगज भूमि मन्दिर निर्माण हेतु आवटित कर दी।

### मन्दर निर्माण की ओर

मन्दिर के लिए जमीन आविटत होते ही श्रीमान कवरभानजी, दासूरामजी, खडारामजी घनश्यामदासजी, निहालचन्दजी, राजारामजी, न्यामतरामजी व माधोदासजी आदि समाज के प्रमुख महानुभावो ने मन्दिर निर्माण की योजना बनाई, फलस्वरूप सर्वप्रथम सोलह हजार रुपयो की स्वीकृतिया प्राप्त हुई और ज्येष्ठ सुदी पचमी (श्रुत पचमी) सन् 1954 के शुभ दिन जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी श्रीमान सेठ गोपीचन्दजी ठोलिया के कर कमलो द्वारा पडित श्री चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ के सान्निध्य मे वडे उत्साह उल्लास के साथ पडित गुलावचन्दजी शास्त्री के द्वारा विधि विधान पूर्वक मन्दिर का शिलान्यास किया गया।

श्रीमान कवरभानजी की देखरेख मे निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ, नीव भरी गई, चुनाई प्लिथ लेविल तक आ पाई थी कि लगभग 11000/— रुपया खर्च हो गये अत आर्थिक किनाई सामने आने लगी, इसके अतिरिक्त और भी कई बाधाए दिखाई देने लगी। इन सब किनाईयों को ध्यान में रखते हुए, समाज के कार्यकर्ताओं ने पूरी मुलतान दिगम्बर जैन समाज जयपुर एव दिल्ली का ध्यान इस ओर आकर्षित करने, आर्थिक सहयोग प्राप्त करने तथा निर्माण कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये श्रीमान आसानन्दजी वगवानी दिल्ली को निर्माण कार्य का सचालक मनोनीत किया जिसे उन्होंने समाज के पूर्ण सहयोग के आश्वासन पर सहर्प स्वीकार करते हुए निर्माण कार्य को आगे वढाने की योजना बनाने हेतु श्री घनश्याम दासजी, श्री न्यामतरामजी व मत्री श्री जयकुमारजी को पूर्ण सहयोगी के रूप में साथ लिया।

निर्माण कार्य पुन प्रारम्भ हुआ, साथ ही धनराशि एकत्रित करने के लिये कई योजनाए बनाई गई, फलस्वरूप आवश्यकतानुसार क्रमश रुपया भी आने लगा और निर्माण कार्य छत-लेवल तक पहु च गया।

हाल की चौडाई अधिक होने, बीच मे कोई पिलर नहीं होने, एवं छत को नीचे की ओर प्लेन रखने की इच्छा के कारण यहां के वास्तुकारों ने छत डालने में असमर्थता व्यक्त की, तब श्री आसानन्दजी दिल्ली से श्रीमान पलटूं मिहजी जैन आर्चीटेक्ट को जयपुर लाए और उन्होंने छत का डिजाइन तैयार किया। थोडे दिन वाद अपनी देखरेख में छत डलवाई, इस तरह मन्दिर निर्माण कार्य का एक चरण पूरा हुआ।

छत पड जाने के पश्चात् यह मुझाव आया कि सबसे पिहले मिन्दर मे वेदी वनवा कर जिन-प्रतिमाओं को विराजमान किया जाय, जिससे कि साधर्मी भाई मिन्दर मे आकर दर्जन पूजन आदि कार्य करेंगे तथा मिन्दर के अधूरे निर्माण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए इसे शीध्र ही पूरा करने मे सिक्रय योगदान देंगे। यह वात समाज को उचित प्रतीत हुई तथा सभी ओर से वेदी वनवाने की चर्चाएं होने लगी जिस पर श्री श्रीनिवामजी जकरलालजी के



श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, आदर्श नगर, जयपुर का कलात्मक बाह्य भाग



मूल वेदी 
श्री दिगम्वर जैन मिन्दर, आदर्शनगर, जयपुर



परिवार वालों ने अपनी ओर से वेदी बनवा देनें की इच्छा व्यक्त की, जिसे समाज ने स्वीकार कर वेदी वनवाने की स्वीकृति देदी। थोडें समय में वेदी तैयार कराली गई।

इसी बीच ब्र पडित श्री पन्नालालजी प्रतिष्ठाचार्य जयपुर आये हुए थे, समाज ने उनसे वेदी प्रतिष्ठा करा देने का आग्रह किया, तब उन्होने जेठ कृष्णा सप्तमी वि० सवत् 2019 दिनाक 26 मई सन् 1962 के दिन का शुभ मृहुर्त निकालकर उस दिन वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि पूर्वक करा देना सहर्ष स्वीकार किया जिससे समाज मे उल्लास एव उत्साह की नई लहर दौड गई।

वेदी की विशालता को देखते हुए कुछ महानुभावों के मन में विचार आया कि मुलतान से लाई गई प्रतिमाओं में कोई बड़ी मूर्ति नहीं है यदि इस वेदी के मध्य एक बड़ी प्रतिमा विराजमान हो जाये तो वेदी की अपूर्व शोभा बढ़ जायेगी। यह चर्चा जब समाज में हुई तो बिहारीलालजी के सुपुत्र श्री घनश्यामदासजी सिंगवी, दिल्ली ने वड़ी प्रतिमा विराजमान करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, जिसे समाज ने सहर्ष स्वीकार कर अनुमित दे दी।

भाग्योदय से उन्ही दिनों भीलवाडा (राजस्थान) मे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा था। घनश्यामदासजी ने तत्काल साढे चार फुट पद्मासन गुलाबी पाषाण की विशाल प्रतिमा भूपालगज-भीलवाडा से बैसाख सुदी 11 वीर निर्वाण सवत् 2488, विक्रम सवत् 2019 सोमवार दिनाक 15 मई सन 1962 को प्रतिष्ठित कराकर आदर्शनगर मन्दिर मे ले आए।

सम्पूर्ण मुलतान दिगम्बर जैन समाज दिल्ली जयपुर आदि ने मिलकर जेठ कृष्णा 7 वीर निर्वाण सवत् 2488 विक्रम सवत् 2019 दिनाक 26 मई सन् 1962 को बडे धूमधाम, हर्षोल्लास एव विधि विधान पूर्वक, धर्मालकार ब्र पिडत पन्नालालजी प्रतिष्ठाचार्य से वेदी प्रतिष्ठा सम्पन्न कराई।

प्रतिष्ठा सबधी विधि विधान सास्कृतिक कार्यंक्रम बाहर से पधारे एव स्थानीय विद्वानो के प्रवचनो आदि के साथ साथ मुलतान से लाई गई प्रतिमाएं जो शान्तिनाथ दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर तेरापथियान मे विराजमान थी, को विशाल-शोभा यात्रा सहित धूमधाम से लाकर बड़ी प्रतिमा सहित दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्शनगर की वेदी मे विधि पूर्वक-विराजमान किया। यह वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव श्री दासूरामजी तथा उनके पुत्र श्री रोशनलालजी गोलेला एव उनके लघुभ्राता स्वर्गीय श्री सुखानन्दजी गोलेला के सुपुत्र श्री श्रीनिवास शकरालजी तथा श्री प्रेमकुमारजी आदि के आर्थिक सहयोग से सम्पन्न हुआ।

श्रीमान कवरभानजी के भी मकान मे जो चैत्यालय था वेदी प्रतिष्ठा के समय उन मूर्तियों को भी उत्साह पूर्वक शोभायात्रा सहित मन्दिर में लाकर विराजमान कर दिया गया।

इस तरह से आदर्शनगर मन्दिर मे सभी साधर्मी जन मिल जुलकर उत्साह पूर्वक नित्य दर्शन पूजन शास्त्र स्वाध्याय आदि करने लगे। मन्दिर मे चहल-पहल शुरू हुई तथा राजापार्क, तिलवनगर, जनता कालोनी थादि आसपास रहने वाले धर्म बन्धु भी आकर दर्शन पूजन एवं स्वाध्याय आदि करने लगे।

प्रतिप्ठा के समय अच्छा अर्थ-सग्रह होने से एव उसी समय व्यक्तिगत रूप स विभिन्न निर्माण कायो की स्वीकृतियाँ मिल जाने से निर्माण कार्य भी तेजी से आगे वढा।

सवसे पहिले मन्दिर में 60×44 फुट के विशाल सभाभवन को पूरा किया गया, जिसका फर्ज श्रीमान शिवनाथमलजी कोठारी दिल्ली वालों ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती गणेणीबाई की स्मृति में वनवाया। सभाभवन में प्रवेश करते ही सामने 6×4 फुट काच में उत्कीर्ण किया हुआ विशाल एवं मनोज्ञ भगवान ऋषभदेव के चित्र के दर्शन होते हैं। इस वेदी को चारों ओर से रगिवरों काच के छोटे-छोटे टुकडों से कलात्मक ढग से सुसिष्जित किया गया है, जिसकी शोभा बिजली की आन्तरिक रोजनी से देखते ही वनती है, ऐसा अद्भुत चित्र शायद ही अन्यत्र कही देखने को मिले। यह अनुपम दृश्य श्रीमान ताराचन्दजी मुपुत्र श्री भोलारामजी सिगवी के आर्थिक सहयोग से बना है।

इसी सभा भवन मे पूर्व दिशा की ओर शास्त्र भण्डार रखने के लिये विशेष व्यवस्था की गई है, जहां हस्तलिखित ग्रन्थों को सुव्यवस्थित ढग से वेष्ठन आदि लगाकर तथा नामांकित करके रखवाये गये है।

पिश्चम की ओर मुद्रित ग्रन्थों को विशेष रूप से रखने की व्यवस्था की गई है, जिनको जिल्द आदि सवार कर क्रमानुसार सुनियोजित ढग से रखा गया है जिससे कि स्वाध्याय प्रेमियों को वाछित ग्रन्थ शीझता एव सुविधा पूर्वक दिया जा सके।

सभा भवन की उत्तीरी दीवार पर देव-पृजन के महातम्य का द्योतक हश्य जिसके साथ भगवान महावीर के समवसरण का चित्र दिखाया गया है, यह भावभीनी रचना काच के रगिवरो टुकडो से निर्मित है, जिसमे कला, सौदर्य एव भक्ति के महातम्य का दिग्दर्शन होता है। यह चित्र श्री किशोरीलालजी मुपुत्र श्री ताराचन्दजी ननगाणी द्वारा निर्मित कराया गया है।

सभा भवन में गैलरी के चारों ओर पुस्तकाकार वने पन्नो पर कलात्मक ढग से रगिवरगी स्याही में अति शिक्षा-प्रद ससार, देह एव भोगों से वैराग्य दिलाने वाले, छदों में हृदय स्पर्शी वाक्य लिखे है।

सभा भवन के ऊपर दक्षिण की ओर उत्तर देखता हुआ वेदी मण्डप है, जिसमें अति सुन्दर एव विणाल वेदी वनी हुई है। इस वेदी में मुलतान एव डेरागाजीखान से लाई गई लगभग 101 मूर्तिया विराजमान है, तथा समय-समय पर राजस्थान में हुई पचकल्याणक प्रतिष्ठाओं में प्रतिष्ठित कराई गई कई प्रतिमाऐ भी लाकर विराजमान की गई हैं।

#### स्वाध्याय मन्दिर

ऊपर उत्तर की ओर 20×40 फुट का अति सुन्दर वारादरी के समान स्वाध्याय

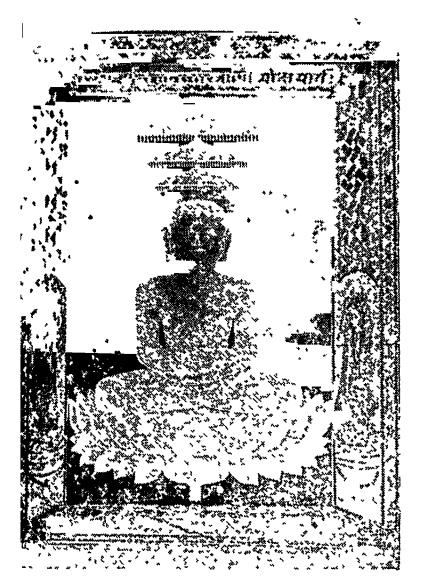

#### 🔲 भगवान आदिनाथ

श्री मुलतान दिगम्बर जैन मन्दिर, आदर्श नगर, जयपुर के सभा-भवन में शीशे पर उत्कीर्ण कलात्मक एवं मनमोहक चित्र की एक झलक ।

मुलतान एवम् डेरागाजीखान से लाई गई प्राचीन हस्त लिखित पांडुलिपियां



श्री दि जैन मन्दिर आदर्शनगर जयपुर के सभाभवन मे व्यवस्थित रूप से रखे गए शास्त्र भण्डार की एक झलक



पूजा के भाव मात्र से जाते मेढक का राजा श्रेणक के हाथी के पग तले दब कर मर जाने पर देव गित को प्राप्त कर भगवान श्री 1008 महावीर के समवशरण मे पूजा करते हुए रग-विरगे काच के टुकडो से वना कलापूर्ण चित्र ।

भवन बना है, जिसमें तीन ओर हरे कांच की खिडिकया ही खिडिकयां है, जिससे शीतल एवं सुहावनी पवन हर समय आती रहती है इसिलये पखे आदि कृतिम हवा की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। यहा नित्य नियमित रूप से प्रात शास्त्र सभा होती है, जिसमें स्थानीय एवं बाहर से पधारे हुए विद्वानों के प्रवचन होते है। फलस्वरूप महिलाए एवं पुरुष वर्ग सदैव तत्व ज्ञान अजित करते हैं। यह स्वाध्याय मन्दिर श्रीमान स्वर्गीय श्री आसानन्दजी सिगवी की इच्छानुसार उनके भाई श्री खुशीरामजी आदि (फर्म मोतीराम कंवरभान) ने बनवाया है तथा मन्दिर की दीवार के बाहर की ओर सगमरमर श्री पवनकुमारजी सुपुत्र श्री रिखबितासजी वगवाणी दिल्ली के आर्थिक सहयोग से लगाया गया है, और मन्दिर की बाउ ड्री का विशाल सगमरमर का दरवाजा (गेट) श्री माधोदासजी एवं उनके लघु श्राता श्री बलभद्र कुमारजी सिगवी ने बनवाया है। इस प्रकार इस विशाल मन्दिर का निर्माण कार्य सम्पूर्ण मुलतान दिगम्बर जैन समाज के सयुक्त आर्थिक सहयोग से अथवा मन्दिर मे विभिन्न स्थानों के लिये विभिन्न व्यक्तियो द्वारा दिये गये आर्थिक सहयोग से हो सका है।

वेदी मण्डप के दोनो ओर निजी रूप में स्वाध्याय करने के दो कमरे हैं जिनमें पिष्चम की ओर के कमरे में महिलाएं एवं पूर्व की ओर के कमरे में पुरुष वर्ग बैठ कर स्वाध्याय, सामायिक व जाप आदि करते है।

इन्ही कमरो के ऊपर दो कमरे और बने है जिनमे कि समय समय पर आये हुए त्यागियों एव वैरागियो के ठहराने की समुचित व्यवस्था है।

नीचे सभा भवन के बाहर उत्तर मे  $20\times40$  फुट का एक सुंदर बरामदा है, जिसके ऊपर स्वाध्याय मन्दिर बना है।

इस मन्दिर का बाहरी सामने का भाग अति कलात्मक एवं आकर्षक है, जिसके ऊपर स्वाध्याय मन्दिर बना है। उसमे बने तीन शिखर मानों रत्नत्रय (सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र) प्राप्ति का स्थान जिन मन्दिर को दर्शाने के द्योतक है।

यह मन्दिर बाह्य एव अन्दर (दोनो ओर) एवं समस्त फर्श सीढिया आदि सम्पूर्ण सगमरमर के पत्थर से निर्मित, अति सुँदर एवा आकर्णक है। वैसे तो जयपुर मे अति प्राचीन एवा सुन्दर बडे बडे जिन मन्दिर है किन्तु यह मन्दिर नवीनतम आधुनिक वस्तु कला से निर्मित अपने ढग का एक ही विशाल भव्य एव अद्वितीय दर्शनीय जिन मन्दिर है।

अपनी सुँदरता के कारण यह मन्दिर अल्पकाल में ही इतना प्रख्यात हो गया है कि जयपुर आने वाले तीर्थयात्री इसके दर्शन करने अवश्य ही आते है, तथा दर्शन करके अपनी जयपुर यात्रा को सफल मानते है। मन्दिर के पीछे की जमीन मे मन्दिर को आर्थिक हिष्ट से स्वावलम्बी बनाने हेतु दो मंजिला भवन बनवाकर स्टेट बेंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को किराये पर दिया गया है जिससे मन्दिर का दैनिक खर्च सहज रूप से चलता है।

#### भगवान महावीर 2500वॉ निर्माण महोत्सव वर्ष

नवम्बर सन् 1974 ई मे सारे भारतवर्ष मे भगवान महावीर 2500वा परिनिर्वाण महोत्सव वडे पैमाने पर मनाया गया, जिसके अन्तर्गत पूरे भारतवर्ष एव विदेशो मे भगवान महावीर के सिद्धान्तो का प्रचार प्रसार हुआ और कई जनोपयोगी एव कल्याणकारी योजनाए बनाई गई अथवा कार्यान्वित की गई। इसी के अन्तर्गत राजस्थान प्रान्त मे भी भगवान महावीर 2500 वा निर्वाण महोत्सव समिति राजस्थान द्वारा प्रान्तीय स्तर पर कई योजनाए कार्यान्वित की गई। जयपुर मे भी महावीर विकलाग केन्द्र जैसी कई मानव कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारम्भ हुई, इस अवसर पर मुलतान दिगम्बर जैन समाज भी पीछे नही रहा अपितु मुलतान समाज ने भी निम्न दो विशाल महत्वपूर्ण योजनाओ को मूर्त रूप दियाः—

- 1 महावीर कीर्ति स्तभ
- 2. महावीर कल्याण केन्द्र

#### महावीर कीर्ति स्तभ

भगवान महावीर 2500वा निर्वाण महोत्सव जयपुर सभाग सिमिति ने योजना वनाई कि राजस्थान की राजधानी जयपुर मे श्री महावीर कीर्ति स्तभ का निर्माण कराया जावे। कई बैठको मे विचार विमर्श हुआ किन्तु समस्या थी अर्थ एव स्थान की।

मुलतान दिगम्बर समाज ने प्रस्ताव रखा कि वे दिगम्बर जैन. मन्दिर आदर्शनगर के प्रागण मे अपने व्यय से महावोर कीर्ति स्तभ निर्माण कराने को तैयार हैं।

यह प्रस्ताव मुनकर निर्वाण महोत्सव सिमिति के स्दस्यों में हर्ष की लहर दौड गई। जयपुर सभाग सिमिति ने प्रान्तीय सिमिति को इस प्रस्ताव से अवगत कराया जिससे उन्हें भी अत्यत प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ्र निर्माण कराने का आग्रह किया।

अव महावीर कीर्ति स्तभ के निर्वाण का दायित्व मुलतान दिगम्बर जैन समाज पर आने से, समाज मे इसकी चर्चा होने लगी फलस्वरूप श्री रगूलाल सुपुत्र श्री भोलारामजी वगवाणी एव बिहारीलालजी के सुपुत्र स्व० श्री घनश्यामदासजी सिंगवी की धर्मपत्नी श्रीमती विश्वनीदेवी ने निर्माण कराने हेतु आर्थिक सहयोग दिया ।

अखिल भारतीय भगवान महावीर 2500 वा निर्वाण महोत्सव समिति दिल्ली के स्वीकृत डिजाइन के अनुसार (राकेट के आकर का) आधुनिक डिजाइन महावीर कीर्ति स्तभ अर्थात मानस्तभ का श्रीमान रगुलालजी एव स्वर्गीय श्री घनश्यामदासजी के सुपृत्र श्री इन्द्रकुमार एव वीरकुमारजी के करकमली द्वारा सन् 1976 ई॰ मे शिलान्यास कराया गया।

# महावीर कीतिस्तम्म





श्री महावीर कल्याण केन्द्र

महावीर कीर्ति स्तंभ 51 फुट ऊंचा सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है। मूल मे 5 खण्ड का आधार 6 फुट ऊंचा मूल भाग है, उस पर पचकोण तीन भाग मे स्तंभ वना है।

सबसे ऊपर के खण्ड के प्रथम भाग मे अनादि निधन महामत्न (णमोकार मंत्र), दूसरे भाग मे चार मगल अर्थात् (चतारि मंगल), तीसरे भाग मे संसार मे चार उत्तम (चतारि लोगुत्तमा), चौथे भाग मे संसार मे चार ही शरण पव्वज्जामि, तथा पांचवे भाग मे वदना (मोक्ष मार्गस्य नेतार भेतार' कर्म भूभृताम्, ज्ञातार विश्व तत्वानां वदे तद्गुण लव्धये) ये सब पूरे वाक्यों में लिखे गये है।

दूसरे खण्ड के प्रथम भाग में 'परमानन्द सिन्धु देव'' (परमेष्ठी परम ज्योति) अर्थात् देव का स्वरूप, दूसरे भाग मे, "ज्ञानदीप" अर्थात् ज्ञास्त्र का स्वरूप, तीसरे भाग मे समता के साधक गुरु का स्वरूप, चौथे भाग मे वस्तु स्वभाव धर्म अर्थात् आत्मा के शुद्ध स्वभाव का तथा पाचवे भाग मे गुणप्रधान स्तुति उत्कीर्ण कराई गई है। नीचे के खण्ड एव आधार खण्ड पर इतिहास एव अध्यात्म के विषय के लेख लिखा जाना शेष है।

इस स्तभ मे तीन खण्डो के ऊपर चारों ओर चार गुलाबी पापाण के धर्म चऋ बनवाकर लगाये गये हैं। उसके ऊपर वेदी है जिसमे पूर्व दिशा में, विदेह क्षेत्र मे विराजमान श्रो अरहत परमात्मा 1008 श्री सीमधर भगवान तथा पश्चिम मे भरतक्षेत्र के धर्मतीर्थ प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर भगवान श्री ऋषभदेव, उत्तर व दक्षिण दिशामे अन्तिम तीर्थकर भगवान थी महावीर को स्मृतिया बिराजमान है। इस प्रकार मानस्तभ की वेदी के चारो ओर चार प्रतिमाऐ सुशोभित हैं।

यह विशाल एव सुन्दर महावीर कीर्ति स्तम्भ श्रीमान सेठ रगूलालजी वगवानी एव श्रीमान स्वर्गीय सेठ श्री घनश्यामदासजी सिंगवी की धर्मपतिन श्रीमती विसनीदेवी के आर्थिक सहयोग से निर्माण हुआ तथा मुलतान दिगम्बर समाज के मन्त्री श्री जयकुमारज जैन के ही अथक परिश्रम एवं कुशल देखरेख मे निर्मित हुआ।

इस प्रकार यह आधुनिक डिजाइन का अति मनोज्ञ एवं आकर्षक महावीर कीर्ति। स्तम्भ भगवान महावीर के पच्चीससौवे निर्वाण वर्ष मे जहा जयपुर मे जैन समाज की महान उपलब्धि है वहा दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्शनगर के प्रागण में वनने से इस मन्दिर की अपूर्व गोभा बढ गई है तथा यह महान पवित्र स्थान तीर्थ स्थल वन गया है, अस्तु मुलतान दिगम्बर जैन समाज के लिये गौरव का विपय है।

#### महावीर कल्याण केन्द्र भवन का निर्माण

महावीर कल्याण केन्द्र के लिये श्री दिगम्वर जैन मन्दिर आदर्शनगर के प्रांगण मे दो मजिले भवन के निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। जिसमे आयुर्वेदिक आपिधालय

चलाने हेतु नीचे के भवन का निर्माण श्रीमान कंवरभानजी के सुपुत्र स्व० श्री खशीरामजी की स्मृति मे उनकी धर्मपत्नि श्रीमती पदमो देवी एव सुपुत्र श्री शीतल कुमारजी ने कराया।

ऊपर की मजिल में विद्यालय भवन का निर्माण रमेश कुमारजी मुलतानी एव श्री वन्सीलालजी के आर्थिक सहयोग से कराया गया। अतिथि गृह का निर्माण दूसरी मजिल में, श्रीमान स्व० श्री आसानन्दजी सुपुत्र श्री कवरभानजी की स्मृति मे उनकी धर्मपितन श्रीमती रामादेवी के आर्थिक सहयोग से हुआ।

#### मन्दिर आदि निर्माण कार्य के साथ-साथ समाज की अन्य गतिविधियाँ—

स्वतन्त्रता के बाद मुलतान से आये हुये दिगम्बर जैन वन्धु जहा अपने आपको पुनस्थिपन में किटबद्ध थे वहाँ धार्मिक कार्यों में भी उनकी रुचि पूर्ववत बनी हुई थी। श्री शान्तीनाथ दिगम्बर जैन वडा मन्दिर तेरापिथयान में जहाँ मुलतान से लाई गई प्रतिमाए विराजमान थी नित्य सामूहिक पूजन, शास्त्रसभा में प्रवचन आदि का कार्यक्रम तो चलता ही था विशेष तौर पर दश लक्षण आदि पर्व में मुलतान की तरह यहाँ प्रात साजवाज के साथ सामूहिक पूजन, तत्पश्चात शास्त्र प्रवचन, सायकाल भक्ति आरती, रात्रि में सगीत मण्डली द्वारा सास्कृतिक कार्यक्रम किये जाते थे। इससे थोडे ही समय में मुलतान दिगम्बर जैन समाज की सगीत मण्डली जयपुर में विशेष प्रख्यात हो गई।

सन् 1950 मे शान्तीनाथ दिगम्वर जैन मन्दिर तेरापथियान मे सिद्ध चक्र विधान का आयोजन विशाल रूपसे वडे उत्साह के साथ किया गया।

सन् 1962 मे दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्श नगर मे बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव बडे घूमधाम के साथ कराया गया जिसमे दिल्ली आदि से सम्पूर्ण मुलतान दिगम्बर जैन समाज के लोग तो आये ही साथ ही वाहर के अन्य स्थानों से भी बहुत वडी सख्या में धर्मप्रेमी बधु, विद्वत्गण एवा सगीतज्ञ आदि भी एकत्रित हुए। इसी अवसर पर शान्तीनाथ दिगम्बर जैन बडा मन्दिर तेरापिथयान घी वालों का रास्ता जौहरी बाजार से विशाल रूप में रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें मुलतान से लाई गई प्रतिमाओं में से केवल चार—पाच प्रतिमाए शहर में रहने वाले मुलतानी जैन वधुओं के आग्रह पर वहीं छोडकर बाकी सब जिन प्रतिमाएं छाकर आदर्शनगर दिगम्बर जैन मन्दिर में विराजमान की गई।

1

सन् 1964 में 108 मुनि श्री विद्यानंदजी महाराज, आचार्य श्री देगभूषणजी महाराज के सघ के साथ जयपुर पधारे, उस समय श्री दिगम्वर जैन मन्दिर आदर्शनगर मे मुनि श्री विद्यानदजी महाराज का श्रीमान् पंडित णिरोमणी श्री चैनसुखदासजी के साथ समागम हुआ, तथा आपस में धार्मिक चर्चा वार्ता हुई। फलस्वरूप दगलक्षण पर्व के अवसर पर मुनि श्री विद्यानन्दजी के दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्शनगर के प्रांगण मे प्रवचनों के आयोजन सर्वाप्रथम सार्वाजनिक रूप से किए गये, जिसमें हजारों की संख्या में जैन अजैन, सभी वधुओं ने धर्म लाभ उठाया।

सन् 1964 मे श्री टोडरमल स्मारक भवन के शिलान्यास हेतु श्री पूरनचन्दजी गोदीका आदि सघ के रूप मे पूज्य श्री कानजी स्वामी को जयपुर पधारने के लिये



श्री 108 मुनि विद्यानन्दजी महाराज

(आदर्शनगर मन्दिर मे श्रीमान् प० चैनसुखदासजी एव मुलतान दि० जैन समाज के सदस्य श्री आसानन्दजी आदि से विचार-विमर्श करते हुए)

निवेदन करने सोनगढ गये, उस समय मुलतान दिगम्बर जैन समाज के महानुभाव भी एक पूरी बस लेकर उनके साथ गये तथा आध्यात्मिक सत पूज्य श्री कानजी स्वामी जब जयपुर पधारे तो उस समय आदर्शनगर दिगम्बर जैन मन्दिर के प्रागण मे विशाल पांडाल बनाकर उनके प्रवचनो का आयोजन किया गया, इससे बहुत बड़ी मख्या मे लोगो ने उनकी अध्यातम रस से परिपूर्ण अमृत बाणी (धारा) का रसास्वादन किया।

इस प्रकार सन् 1971 मे जब श्री टोडरमल स्मारक भवन वापू नगर जयपुर मे

वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक प्रशिक्षण जिविर का आयोजन किया गया था उस समय भी आध्यात्मिक सत पूज्य श्री कानजी स्वामी का जयपुर मे स्मारक भवन के अतिरिक्त केवल श्री दिगम्वर जैन मन्दिर आदर्शनगर में दूसरी वार प्रवचन का आयोजन विशाल पैमाने पर किया गया, जिसमे भारी जन समूह ने उनकी तात्विक एवं अध्यात्मपूर्ण अमृत वाणी का रसपान किया।

तथा इसी प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर श्री टोडरमल स्मारक भवन मे वडी सख्या मे वाहर से पधारे हुए महानुभावो की भोजन आदि की व्यवस्था मे मुलतान दिगम्बर जैन समाज के युवको ने 21 दिन तक पूर्ण सहयोग दिया।

आदर्शनगर दिगम्बर जैन मन्दिर मे प्रत्येक वर्ष दशलक्षणी पर्व बडे धूमधाम एव विविध आयोजनों के साथ बडे उत्साह पूर्वक मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष बाहर से उच्चकोटि के विद्वानों को आमन्त्रित किया जाता है। प्रात 7 बजे से 9-30 बजे तक सामूहिक पूजन, तत्पश्चात् 9-30 बजे से 10-30 बजे तक बाहर से बुलाये गये विद्वानों के प्रवचन, दोपहर को तत्वगोष्ठी, सायकाल भक्ति एव आरती, राव्व मे 11 बजे तक दशो दिन विभिन्न प्रकार के सास्कृतिक एव धार्मिक आयोजनो द्वारा महती धर्म प्रभावना होती रहती है। तथा दश लक्षण पर्व के मध्य होने वाले रिववार को विशेष रूप से सार्वजिनक उत्सव मनाया जाता है जिसमे वाहर से पधारे हुए एव स्थानीय प्रमुख विद्वानों के प्रवचन, आध्यात्मिक एव उपदेशक, गीत, पूजन, एव कलषाभिपेक, शोभायात्रा आदि का आयोजन किया जाता है जिसमे शहर तथा आसपास के उपनगरों के लोग बडी सख्या मे भाग लेकर धर्म लाता है जिसमे शहर तथा आसपास के उपनगरों के लोग बडी सख्या मे भाग लेकर धर्म लाभ लेते है।

इस तरह वर्षं मे आने वाले दीपावली भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव अप्ठानिकाए, अक्षय तृतिया, श्रुत पचमी, रक्षा वन्धन आदि पर्वाभी वडे उत्साह के साथ अनेक कार्यक्रमो के साथ मनाये जाते है।

समय समय पर सिद्ध चक्र विधान, भक्तामर स्तोत्र विधान एवा ऋषि मण्डल आदि विधान व्यक्तिगत एवा सामूहिक रूप से वहुत उत्साह के साथ कराये जाते रहे हैं, जैसा कि विशेप कर सन् 1976 का सिद्ध चक्र विधान का बृहत् आयोजन उल्लेखनीय है।

साधू-सत त्यागी-व्रती आदि को भी ठहराने की आदर्शनगर दिगम्बर जैन मन्दिर मे समुचित व्यवस्था है।

सन् 1979 मे दिल्ली से श्रवणवेलगोला की ओर विहार करते हुए एलाचार्य 108 श्री विद्यानन्दजी महाराज जव जयपुर पधारे तो इस अवसर पर 13-1-79 से 21-1-79 तक महाराज दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्शनगर मे विराजे तथा उनके प्रात 8 बजे से 9 बजे तक सार्वाजनिक रूप से विगाल जन समूह की उपस्थिति मे सारर्गाभत प्रवचन हुए जिससे जैन अजीन सभी वन्धुओ ने धर्म लाभ लिया।

एलाचार्य 108 श्री विद्यानन्दजी महाराज अपने सघ के साथ श्री मुलतान दिगम्बर जैन मन्दिर, आदर्शनगर, जयपुर में। महाराज के पीछे खडे हैं मुलतान दिगम्बर जैन समाज की कार्यकारिणी के पदाधिकारी एव सदस्य-गण।

(चित्र सन् 1979)



पीछे खड़े है: — बांए से दांए: — श्री नाथूलाल जी सोगानी, (उपमत्री) श्री महेन्द्र कुमार जी, श्री शान्तीलाल जी, श्री ज्ञानचन्द जी, श्री जयकुमार जी (मत्री), श्री मुलतानी चन्द जी, श्री न्यामतराम जी (अध्यक्ष), श्री अर्जुन लाल जी (उपाध्यक्ष), श्री वलभद्र कुमार जी (कोषाध्यक्ष), श्रीपोखर दास जी, श्री भद्रकुमार जी, श्री ईश्वरलाल जी, श्री गिरधारी लाल जी।

इसी वर्ष 108 आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज जब सघ सहित जर्यपुर्वे प्रधारे तो उनका भी आदर्शनगर दिगम्बर जीन मन्दिर मे पदार्पण हुआ। छे दिन तक यहा विशाल जन समूह मे उनके परम आध्यात्मिक प्रवचन हुए, जिससे सभी साधर्मी वन्धुओ ने अपूर्व धर्म लाभ लिया।

इसी प्रकार पूज्य 105 श्री महजानन्दजी महाराज (श्री मनोहरलालजी वर्णी) जब जयपुर पधारे तो आदर्जनगर दिगम्बर जैन मन्दिर मे उनके प्रवचनो का आयोजन किया गया, जिससे समाज को उनके आध्यात्मिक प्रवचन सुनने का अपूर्व अवसर मिला।

इसी प्रकार सन् 1980 ई० मे बालब्रह्मचारिणी कौगल विहनजी (पानीयत बाली) ने भी यहां पधार कर एक महीने तक आदर्शनगर दिगम्बर जैन मिन्दिर मे धर्मामृत की वर्पा की। उपरोक्त प्रकार से हम देखते है कि साधु-सत त्यागीगण, विद्वत वर्ग आदि महानुभाव समय समय पर आदर्शनगर मिन्दर मे पधारते रहते है, जिससे यहाँ तथा आस पास के साधर्मी जन उनकी ज्ञान गंगा से धर्मामृत का रसपान किया करते है।

समय समय पर जयपुर के विभिन्न मन्दिरों में होने वाले उत्सवों रथ यात्राओं तथा अन्य कार्यक्रमों में मुलतान दिगम्बर जैन समाज अपनी सगीत मण्डली सहित वर्डे हर्पोल्लास के साथ भाग लेती रहती है। फलस्वरूप जयपुर में कोई भी उत्सव होता है तो उक्त मण्डली को कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु अवश्य ही आमन्त्रित किया जाता है तथा सामूहिक उत्सवों जैसे महावीरजयती आदि की शोभा यात्रा में मुलतान दिगम्बर जैन समाज की मण्डली को विशेष रूप से बुलाया जाता है। जिसमें मुलतान जैन समाज प्रत्येक वर्ष नवीन प्रकार की आधुनिक कलात्मक झाकियों के साथ अपनी सगीत मण्डली द्वारा सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, इसी कारण वह सम्पूर्ण जुलूस में पूरे जन समूह के विशेष आकर्षण का केन्द्र होती है।

उसी प्रकार भगवान महावीर के 2500वॉ निर्वाण महोत्सव वर्ष में णोभा पात्राए, गोष्डियो, सास्कृतिक कार्यक्रमों में मुलतान दिगम्बर जीन समाज की संगीत मण्डली ने सामूहिक रूप से अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करके अथवा समाज के कुछ महानुभावों ने व्यक्तिगत रूप से सिक्रिय सहयोग देकर निर्वाण महोत्सव को सफल वनाने में पूर्ण योगदान दिया। फलस्वरूप उसके समापन समारोह में मन्त्री श्री जयकुमारजी एवं श्री वलभद्र कुमारजी को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया।

इस प्रकार जहाँ मुलतान दिगम्बर जैन समाज धार्मिक गतिविधियो को वहें उल्लास एव उत्साह के साथ कार्यान्वित करता रहा है वहाँ लोकोपकारिक कार्यों में भी पीछे नहीं रहा। समय-समय पर देश एवं राज्य में आने वाली विपत्तियो जैसे कि अतिवृष्टि, वाह, सूखाग्रस्त, पीडित व्यक्तियों को यथाशक्ति सहायता देकर जयपुर समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलता रहा है।

उसी प्रकार दिगम्बर जैन मन्दिर के प्रांगण में ही भगवान महावीर 2500 वां धरिनिर्वाण महोत्सव वर्ष में निर्माण किए गये महावीर कल्याण केन्द्र भवन में महाबीर कल्याण केन्द्र आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना करके लोकोपकारीय महान कार्य किया।

#### महावीर कल्याण केन्द्र आयुर्वेदिक-- औषधालय

इस औषधालय का भव्य उद्घाटन दिनाक 7 जुलाई सन् 1977 ई॰ को श्रीमान माननीय सुप्रसिद्ध वैद्यरत्न श्री सुशील कुमारजी जैन के कर-कमलो द्वारा किया गया। तथा श्रीमान वैद्य श्री सुशील कुमारजी ने ही इसका कार्यभार मुख्य चिकित्सक के रूप में सभाल कर इसका सचालन किया जिसका ही परिणाम है कि इसे प्रारम्भ होते ही इसकी घवल कीर्ति अल्प अवधि मे ही सम्पूर्ण जयपुर एव दूर दूर तक के महानगरो तक फैल गई, तथा काफी सख्या मे साधारण एव असाध्य रोगी उपचार हेतु आने लगे, तथा वैद्धराजजी की नि स्वार्थ सेवा से लाभान्वित होकर स्वास्थ्य लाभ करने लगे। तथा उनके प्रमुख शिष्य आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेद वाचस्पति श्री अशोककुमार जी गोधा भी यहा कार्यरत हैं, तथा इनके योग्य उपचार से सैकडो रोगी प्रति दिन लाभान्वित होते है।

सुयोग्य निदान पद्धित के कारण इनकी ख्याति थोडे ही समय मे चारो ओर फैल गई।

इनके अतिरिक्त कई सेवाभावी महानुभाव एव महिलाए प्रतिदिन अपना अमूल्य समय देकर नि म्वार्थ सेवा प्रदान करती है।

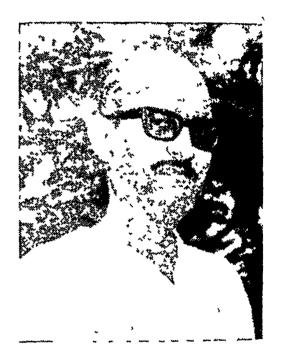

वैद्य श्री सुशील कुमार जैन



वैद्य श्री अशोक कुमार गोधा

इस औषधालय से प्रति वर्ष निम्न लिखित संख्या मे रोगियों ने लाभ उठाया :--

| वर्ष    | रोगी संख्या |
|---------|-------------|
| 1977-78 | 18,673      |
| 1978–79 | 24,723      |
| 1979-80 | 27,048      |

इस प्रकार प्रति वर्ष अधिक से अधिक लोग इस औपधालय से लाभान्वित होकर स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे है।

इस औषधालय भवन में चार कक्ष है, सर्व प्रथम कक्ष में रोगियों का प्रतीक्षालय आधुनिक सुविधाओं से सुसिज्जत है जिसमें रोगियों को बैठने के लिये कुर्सियां लगी हुई है तथा कमरे के मध्य में एक बड़ी टेबिल लगी हुई है जिस पर दैनिक पत्र पितकाएं, धार्मिक साहित्य एवं आरोग्य सम्बन्धी पित्रकाएं तथा पुस्तिकाएं रखी हुई हैं, जिससे रोगी वहा बैठकर प्रतीक्षा की अविध में उपलब्ध साहित्य का अवलोकन करके अपने समय का सदुपयोग करते है।

दूसरे कक्ष में श्री वैद्यराजजी बैठते है जहा रोगियो का निदान करके औषधि पत्र बनाया जाता है। इसी कमरे मे औषधि वितरण कक्ष भी है, जहा से रोगी औषधि प्राप्त करते है।

तीसरे कक्ष मे गैंग्याये लगी हुई है जहां रोगियो को बिठाकर पेट आदि की आंतों का शिथिलिकरण द्वारा असाध्य रोगो का उपचार किया जाता है, तथा इसी कमरे मे एक अलग रक्त मल मूत्र कक्ष आदि का मशीनो द्वारा परीक्षण किया जाता है, तथा लेबोरेटरी के रूप मे यह कक्ष एलोपैथिक पद्धति पर आधुनिक मशीनो आदि से सुसज्जित किया हुआ है।

महावीर कल्याण केन्द्र की विशेष बात यह है कि यहा केवल रोगियो का उपचार ही नहीं होता बल्कि यहा आरोग्य एवा आध्यात्म विषय पर व्याख्यानमालाओं के आयोजन भी किए जाते है। यह कार्यक्रम मास मे एक बार तो अवश्य ही रखा जाता है तथा आने वाले पर्वो पर विशेष आयोजन किए जाते है, जिसमे प्रमुख विद्वानो एवा विशेषज्ञों को समय-2 पर आमन्त्रित कर उनके व्याख्यान कराये जाते है, तथा ध्यान आदि का भी अभ्यास कराया जाता है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक उपदेश गीत एवा प्रार्थनाए आदि से शान्ति प्रप्ति हेतु साधना की जाती है।

इन सभी गतिविधियों के मुख्य सूत्रधार वैद्यरत्न श्री सुणील कुमारजी है, जो समय-समय पर नये नये विद्वतगण विशेपज्ञों से एवं विशिष्ट महानुभावों को लाकर इन सारे कार्यक्रमों को सफल बनाते है।

इस आयुर्वेदिक औषधालय के शुभारम्भ कराने का श्रेय श्रीमान बलभ्रद्र कुमारजी को है, जिनकी प्रेरणा से समाज ने इसे मूर्तरूप दिया।

इसका सचालन मुलतान दिगम्बर जैन समाज महावीर कल्याण केन्द्र उप समिति द्वारा किया जाता है तथा इसको दो विभागो मे विभक्त किया गया है। प्रथम सामान्य प्रवन्ध विभाग, एवा द्वितीय औपिध क्रय एवा निर्माण विभाग। प्रथम विभाग के सचालक श्रीमान वलभद्र कुमारजी है जो प्रारम्भ से हो अपना अमूल्य समय देकर, इसकी व्यवस्था करने मे अपना पूरा योगदान दे रहे है। द्वितीय औषिध विभाग के सचालक श्री शभु कुमारजी है, जो ओषिधकप करने तथा उसकी वितरण प्रणालो की देखरेख करने मे अपना काफी वहुमूल्य समय देकर इसे सुचारु रूर से क्रियान्वित कर रहे है।

इस तरह मुलतान दिगम्बर जैन समाज द्वारा सचालित श्री महावीर कल्याणकेन्द्र की स्थापना एक महान उपलब्धि है, जिससे समाज, जनकल्याणोपयोगी कार्य करके अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता है।

इस प्रकार स्वतत्रता के बाद पाकिस्तान से आये मुलतान दिगम्बर जैन समाज के महानुभावों ने पिछले 32 वर्षों में जहाँ अपने आपको भली भांति पुनर्स्थापित करके अच्छी आर्थिक प्रगति की वहाँ अपनी अटूट धार्मिक श्रद्धा एव निष्ठा होने के कारण आदर्श-नगर में विशाल एव भव्य जिन मन्दिर का निर्माण कराया तथा जयपुर नगर में समय समय पर होने वाले सभी धार्मिक एघ सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी होकर उत्साहपूर्वक अविरल रूप से दिगम्बर जैन समाज जयपुर के साथ कधे से कधा मिलाकर भाग लेता रहा, इसीलिये अल्प काल में ही जयपुर तथा भारतवर्षीय दिगम्बर जैन समाज में मुलतान दिगम्बर जैन समाज ने अपना विशेष स्थान बना लिया है।

### श्री महावीर जीव कल्यारा समिति

समाज मे लोकोपकारक कार्य होते हुए भी एक कमी का अनुभव किया जा रहा था कि समाज मे कोई ऐसी सुविधा नही है जिसके माध्यम से अपेक्षित व्यक्तियो की गुप्त सहायता आदि करके व्यथा का निवारण किया जा सके।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु श्री महावीर जीव कल्याण समिति की स्थापना की योजना विचारार्थ आई कि एक ऐसा ध्रुव कोष वनाया जाय जिसके मूलधन को सदा सुरक्षित रखते हुए उसकी ब्याज की आय से उद्देश्यपूर्ति हो। इसको साकार रूप दिया श्री रगूलाल जी जैन देहली, श्री नियामतराम जी, श्री पोखरदास जी, श्री जयकुमार जी, श्री रमेश मुलतानी, श्री शीतल कुमार जी जयपुर ने।

इसकी रूपरेखा बनाई गई, प्रारूप तैयार हुआ कि इस कोष में प्रारम्भ मे 5 लाख रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य रखा जाय।

प्रसन्नता की बात है कि इस कोष मे अनुमानत: 1,75,000 (पौने दो लाख रूपये) के वचन तो उसी समय मिल गये। करीब 55,000) रुपये मिलते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

यह कोष पूरी मुलतान दि० जैन समाज का चिरकाल तक एकता का सूत्र एव प्रतीक वना रहेगा। जिसका प्रमाण है कि इसके प्रारम्भिक सदस्य श्री रगूलाल जी, श्री गुमानीचन्द जी, श्री प्रेमचन्द जी, श्री तोलाराम जी आदि देहली एव श्री नियामतराम जी, श्री पोखरदास जी, श्री माधोदास जी, श्री जयकुमार जी, श्री अर्जुनलाल जी, श्री जवाहरलाल जी, श्री रमेश मुलतानी, श्री शीतलकुमार जी आदि जयपुर।

विश्वास है कि पूरा समाज इसमे तन-मन-धन से सहयोग देते हुए इसके उद्देशों की पूर्ति में भागीदार बनता रहेगा।



ſ

## दिल्ली में मुलतान दिगम्बर जैन समाज

मुलतान एव डेरागाजीखान से आये हुए ओसवाल दिगम्बर जैन वन्धु व्यवसाय की दृष्टि से दिल्ली मे रहने लगे, और वहाँ अपने को पुनर्स्थापन हेतु विभिन्न प्रकार के व्यवसायों मे दिन रात एक करके कठिन परिश्रम से उसको आगे बढ़ाने मे जुट गये। तथा उसमे सभी ने अच्छी प्रगति की और अपने जीवन स्तर को काफी ऊँचा ले गये।

व्यवसाय में इतनी उन्नित्त की कि वह अपने-अपने प्यवसाइयों में अग्रणी के रूप में माने जाने लगे। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा निवास के लिए भी लोगों ने अपने मकानआदि वनाने में सफलताए प्राप्त की और अब प्राय समाज के सभी परिवारों ने अपने-अपने स्तर के अनुसार बहुत अच्छे-अच्छे सभी आधुनिक सुविधा से परिपूर्ण निवास स्थान बना लिए हैं और सुख गान्ति से सभी बन्धु जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें से कई परिवार तो बहुत आगे वढ़ गये हैं।

जहाँ भौतिकता मे वे वहुत आगे वढे वहाँ अपने पूर्वजो से मिले सस्कारो से धार्मिक प्रवृत्तियो मे भी सदैव उल्लास एव उत्साह के साथ तत्पर रहे।

इसी का परिणाम है कि दिल्ली में रहते हुए भी जैसा कि पूर्व पृष्ठों में बताया गया है मुलतान दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्शनगर जयपुर के निर्माण में जयपुर मुलतान दिगम्बर जैन समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर मुलतान दिगम्बर जैन समाज दिल्ली ने पूरा तन—मन—धन से सहयोग देकर मन्दिर को विज्ञाल, भव्य एव मुन्दर रूप देने में महयोग दिया और इसकी वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव तथा समय-समय पर होने वाले सिद्ध चक्र विधान महोत्सव एव अन्य उत्सवो आदि के समयो पर सामूहिक रूप से जयपुर आकर उन सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना हर सम्भव योग दिया।

श्री दिगम्बर जैन लाल मन्दिर चाँदनी चौक लाल किले के सामने डेरा-गाजीखान से लाई हुई चौवीस तीर्थकरों की 24 सर्व धातु की एवं अन्य कुछ मूर्तियाँ विराजमान हैं। प्रतिवर्ष आनेवाले पर्वाधिराज दशलक्षण पर्व को वडे उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है जहाँ अलग वेदी बनाकर प्रातः 8 वजे से 10½ वजे तक वडी भिक्त-भाव व सुर ताल के साथ सामूहिक पूजन होती है जो सभी के लिए आकर्षण का केन्द्र वन जाती है, और हर वर्ष बाहर से कोई न कोई विद्वान बुलाया जाता है जो 12 वजे तक शास्त्र प्रवचन करते हैं। जिसमे पूरी समाज के छोटे-बडे स्त्री-पुरुप वच्चे आदि सभी तन्मयता से भाग लेकर तत्व ज्ञान से धर्मीपार्जन कर आदिमक शान्ति प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव दीपावली के दिन भी इसी मन्दिर मे सामूहिक रूप से एकत्रित होकर भगवान महावीर की पूजन, भक्ति आदि के साथ लड्ड चढाने का कार्यक्रम बडे हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न किया जाता है।

प्रति वर्ष महावीर जयन्ती के दिन शोभायात्रा में मुलतान दिगम्वर जैन समाज की ओर से भजन मडली वडें उत्साह के साथ भाग लेती है और अपने आध्यात्मिक उपदेश एव भक्ति आदि गीतों से शोभायात्रा में आकर्षण का केन्द्र वनी रहती है।

इस तग्ह से दिल्ली मे समय-समय पर होने वाले उत्सवों में जैसा कि भगवान महावीर का 2500वा निर्वाण वर्ष महोत्सव के उपलक्ष में निकाली गई महान शोभायात्रा में मुलतान दि॰ जैन समाज ने विशेष उत्साह एव उल्लास के साथ भाग लिया और उसमें आकर्षक झांकी एव भजन मडली के माध्यम से महती धर्म प्रभावना की तथा एलाचार्य मुनि विद्यानन्द जी के दिल्ली प्रवास के समय उनके सानिध्य में होने वाले कार्यक्रमों में मुलतान समाज के युवको एव महिलाओं ने सगीत-कविताए आदि देकर अच्छी धर्म प्रभावना में योग दिया तथा अच्छी ख्याति प्राप्त की।

व्यक्तिगत रूप से भी कई बार कई महानुभाव राव्रि जागरण, संगीत, उत्सव आदि कराकर अपनी धार्मिक प्रवृत्ति का परिचय देकर बच्चो मे धार्मिक संस्कार बनाये रखने को प्रेरित करते रहते है। धार्मिक गतिविधियो के साथ-साथ लोकोपकारक कार्यों मे भी समाज पीछे नही। कई प्रकार से गुप्तदान मुलतान सेवा समिति के माध्यम से दीन दुखियो की सेवा, नेत्र चिकित्सा शिविरो मे आर्थिक योग व विद्यार्थियो को पारितोषिक सहायता आदि देकर भिन्न-भिन्न लोकोपकारक कार्यों मे भी मुलतान दिगम्बर जैन समाज दिल्ली हमेशा तत्पर रहता है।

यहां के युवको मे भी उत्साह कम नही है उनमे भी सगठित रूप से कार्य करने की कामना है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने "मुलतान जैन परिषद" के नाम से एक संगठन वनाया जिसके माध्यम से वे आने वाले प्रत्येक धार्मिक एव सामाजिक कार्यों को रुचि एवं उल्लासपूर्वक भाग लेकर कार्योन्वित करने मे तत्पर रहते है।

इनके प्रेरक है श्री बुद्धसेन सिगवी, अध्यक्ष श्री वीर कुमार जैन, उपाध्यक्ष प्रेम कुमार एव निहालचन्द जैन, महामन्त्री बाबूलाल जैन, मन्त्री मनमोहन कुमार, सहमन्त्री अशोककुमार जैन, कोषाध्यक्ष इन्द्रकुमार जैन एव आयोजन मन्त्री अशोककुमार गोलेछा।

इस तरह मुलतान एव डेरागाजीखान से आये दिगम्वर जैन वन्धु दिल्ली आदि मे अपनी धार्मिक, सामाजिक एव लोकोपकारिक प्रवृत्तियों से सभी समाज एव देश को प्रेरणाप्रद रहे है।

# श्री मुलतान दि॰ जैन समाज भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वानों की दृष्टि में मुलतान का आदर्श जैन समाज

,प० कैलाशचन्द्र शास्त्री सिद्धान्ताचार्य वाराणसी

सन् 1942 में मुझे दस लक्षण पर्व के लिये मूलतान की दिगम्बर जैन ग्माज का निमन्त्रण मिला और मैंने उसे स्वीकार तो कर लिया, किन्तु हृदय में यह शका बनी रही कि सूदूर पजाव प्रदेश में न जाने जैन समाज का रहन-सहन, खान-पान कैसा होगा और व्रतादि कैसे पाले जा सकेंगे। किन्तु वहा पहुंच कर मेरी सभी शकाये दूर हो गई और जैन आखिर जैन ही है वे कही भी रहे किन्तु जैनत्व की सुवास नही जा सकती।

यह वतला देना भी उचित होगा कि मुलतान मे दिगम्बर जैन प्रारम्भ से ही अधिकाश ओसवाल दि० जैन थे। कुछ बाद मे भी श्वेताम्बर से दिगम्बर बने थे। में उस समय के बुजुर्गों के नाम भूल गया हू कि किस तरह उन्होंने परीक्षा करके सत्यमार्ग को पहचान कर आत्महित की हिंद्र से दिगम्बर बने थे। इसके लिए दोनो सम्प्रदायों में शास्त्रार्थ भी हुआ था। दिगम्बरों की ओर से न्याय दिवाकर पिष्डत पत्नालालजी बुलाये गये थे। जब में मुलतान गया उस समय मुलतान डेरागाजीखान में अधिकाश ओसवाल दि० जैन ही थे। कुछ अग्रवाल एवं अन्य जाति के परिवार भी रहते थे। मेरी याददास्त के अनुसार डेरागाजीखान में 40 घर और मुलतान में 60 घर ओसवाल दिगम्बर जैनों के थे। मिन्दर में पूजन, भजन, शास्त्रसभा बडे ठाट से होती थी। रात्रि को बालक अकलक निपकलक आदि के कई ड्रामे करते थे।

मुलतान की जैन समाज ने प० अजितकुमार ज़ी को अपने यहा बुलाकर बसा लिया था और प्रेस खुलवा दिया था। आर्य समाज मे जास्त्रार्थ करने मे सबको वडा रस था। रात्रि के व्याख्यानो मे भी ईश्वर कर्तृ व्य खण्डन आदि विषय रखे जाते थे। मन्दिर वडा विजाल था।

एक दिन मुझसे वातचीत में वहां के बुजुर्ग बोले—पण्डितजी हमारी आम्नाय विगडती जाती है, लडके वच्चे वाजार में खाने लगे हैं। पहले हमारे यहां दूज, पचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी को हरी शाक सब्जी नहीं खाई जाती थी। अब तो केवल अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाते। मुझे यह सब सुनकर बडा अचरज हुआ। मेंने कहा आपके यहां अभी भी धर्म है। हमारे यहां तो अष्टमी, चतुर्दशी का विचार ही समाप्त है। वे मेरा मुह देखने लगे।

मैने उनसे उनकी पुरानी प्रथाओं के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट की। तब बोले— पहले हमारे या समाज की आज्ञा के बिना बच्चे न मदिर में चवर ढोर सकते थे और न स्वंय गन्धोदक ले सकते थे। इसके लिए समाज से आज्ञा लेनी पडती थी कि हमारा बालक अब इस योग्य हो गया है, समाज आज्ञा प्रदान करे। कितना बड़ा सामाजिक अनुशासन था और विनय अविनय का कितना घ्यान था।

बाहर से आने वाले जैनो के लिए यह स्थायी व्यवस्था थी कि नम्बर वार सबके घर बन्धे हुए थे। मन्दिर के मालिक को यह हिदायत थी कि मन्दिर में जो नवीन व्यक्ति आवे उसे जिस घर का नम्बर हो उसे भोजन के लिए स्वयं पहुचा आवे। में पर्व में जितने दिन रहा उतने दिन मेरा भोजन उन्हीं घरों में हो सका जिनके नम्बर थे। इसमें वडें छोटे का प्रश्न नहीं था। आशानन्द रगूराम की दुकान बडी विशाल थी, बडा कारोबार था। सुखानन्दजी, चोथूरामजी, जिनदासमलजी, विहारीलालजी आदि वुजुर्ग थे। बडा ही सुन्दर सगठन बना हुआ था।

वही से में डेरागाजीखान गया। लाला कंवरभान मृखिया थे। पर्व के वाद एक दिन नगर कीर्तन था। पूरा स्टेज वन्धा हुआ साथ-साथ चलता था। भजन और ड्रामा होता जाता था। शराब व जुए आदि की बुराइया आदि विषय होते थे। जनता की भीड बढती जाती थी और अन्त में अपने स्थान पर पहुंच कर वहीं भीड जलसे के रूप में बदल जाती थी। वक्ताओं के भाषण होते थे। प्रचार का ऐसा सफल आयोजन मेंने कहीं नहीं देखा। पजाबी प्रदेश, जैनों के सिर्फ 38 घर और यह रंग देखकर में दग रह गया था। में आज भी उन सब हश्यों को नहीं भूला हूँ। दशलक्षणजी में जहां जाता हू तो मुलतान और डेरागाजीखान की चर्चा अवश्य करता हू।

पुराने सब उठ गये, मुलतान और डेरागाजीखान छूट गये । किन्तु दूसरी पीढी में भी धर्म-प्रेम वही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जयपुर के आदर्शनगर में वना मुलतानवासियों का जैन मन्दिर जिसकी रजत जयन्ती मनाई जा रही है। यह पुरुषार्थी समाज की सफलता का जीता जागता उदाहरण है जिन्हें देश विभाजन के समय अपना सर्वस्व छोडकर भागना पड़ा। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से इस आदर्शनगर को एक आदर्श के रूप में विश्व के सामने रखा है और आदर्शनगर का यह जैन मन्दिर भी एक आदर्श रूप ही है। आशा है मुलतान की दिगम्बर जैन समाज अपने पुरातन आदर्श को जिसकी मेंने उपर चर्चा की है, नहीं भूलेगी और उसे ही अपना आदर्श सदा बनाये रखेगी। आचार्यों ने ठीक ही कहा है "जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।"

# श्राचार्यकल्प पं. टोडरमलजी एवं मुलतान दि. जैन समाज

डॉ॰ हुकमचन्द भारित्ल सम्पादक, 'आत्म धर्म' जयपुर।



मुलतान दिगम्बर जैन समाज शताब्दियो से तत्वाभ्यासी एव अध्यातम प्रेमी समाज रहा है। आचार्यकल्प पण्डित टोडरमलजी की 225 वर्ष पूर्व लिखित महत्वपूर्ण कृति "रहस्यपूर्ण चिट्ठी" काप्रेरणास्रोत मुलतान निवासी भाई खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी और सिद्धारथदासजी का वह पत्र है, जिसमे उन्होने कुछ सैद्धान्तिक और अनुभवजन्य प्रश्नो के उत्तर जानना चाहे थे और जिसके उत्तर मे यह "रहस्यपूर्ण चिट्ठी" लिखी गई थी।

यद्यपि आचार्यकल्प पण्डित टोडरमलजी की यह प्रथम कृति है तथापि उसमें जो प्रीढता दिखाई देती है, वह उनके गम्भीर अध्ययन एव आत्मानुभव को स्पष्ट कर देती है। आज ऐसा कौन दिगम्बर जैन होगा जो प० टोडरमलजी के नाम से परिचित न हो। उनका "मोक्षमागं प्रकाशक" आज घर-घर पहुच चुका है और जन-जन की वस्तु बना हुआ है।

"रहस्यपूर्ण चिट्ठी" मे चिंचत विषय से जहां एक ओर पण्डित टोडरमलजी की विद्वता की छाप हमारे हृदयपटल पर अकित होती है, वही दूसरी ओर उसमे समागत प्रक्तो को देखकर तत्कालीन मुलतान दिगम्बर जैन समाज की रुचि, जिज्ञासा और अध्ययन के स्तर का भी सहज ज्ञान हो जाता है।

यातायात की सुविधाओं के अभाव में भी इतनी दूर तक प्रश्नों को भेजना और उनसे समाधान प्राप्त करने का प्रयत्न करना उनकी तीव्रतम रुचि और जिज्ञासा को तो प्रगट करता ही है, साथ ही प्रश्नों का उच्च स्तर देखकर उनके अध्ययन का स्तर भी घ्यान में आये विना नहीं रहता।

इस प्रकार हम देखते है कि जयपुर और मुलतान दिगम्बर जैन समाज का आध्यात्मिक सम्बन्ध उतना ही पुराना है जितना पुराना जयपुर नगर है।

जव सन् 1947 में इस पावन देश के भारत और पाकिस्तान के रूप में दो टुकडें हुए और मुलतान नगर पाकिस्तान में चला गया तो मुलतान दिगम्बर जैन समाज को भी अपनी प्रिय मातृभूमि मुलतान नगर को छोडना पड़ा। वे भारत के किसी भी नगर में वस सकते है, पर उन्होंने जयपुर को ही क्यों चुना? इसमें कोई सदेह नहीं कि जयपुर और मुलतान का वह पुराना आध्यात्मिक सम्बन्ध इसमें प्रेरक रहा है।

जयपुर के उपनगर आदर्शनगर में बसे मुलतान दिगम्बर जैन समाज के वन्धुओं से मेरा गत तेरह वर्षों से निकट सम्पर्क रहा है। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक रुचि ने मुझे अन्तर से प्रभावित किया है। उन्होंने बहुत ही सुन्दर, अत्यन्त विशाल जैन मन्दिर बनवाया है जिसमे मुलतान से आये सैकडो जिन बिम्ब व हस्तलिखित शास्त्र विराजमान है। उक्त मन्दिर में उन लोगों द्वारा प्रतिदिन अत्यन्त भिक्त-भाव पूर्वक की जाने वाली सामूहिक पूजन देखने योग्य होती है। किसी भी प्रकार की आचरण शिथलता उनके जीवन में अभी तक नहीं आ पाई है। इस भौतिकवादी युग में यह उनकी धार्मिक निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

उक्त जिन मन्दिर की रजत जयन्ती महोत्सव एवं उसी मन्दिर के प्रागण में नवनिर्मित महावीर कीर्तिस्तम्भ की वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 26-27 अप्रेल को होने जा रहा है ।

उनके उज्ज्वल आध्यात्मिक भविष्य की मगलकामनाओ के साथ।

# मुलतान दिगम्बर जैन समाज

पं. खुशालचन्द गोरावाला, वाराणसी

प्राकृत का "मूलठाण" सस्कृत युग मे "मूलस्थान" हुआ और सिन्ध पर इस्लामिकी आक्रमण हो जाने के बाद मुलतान होकर आज तक इसी रूप मे है । अनायास ही यह णव्द अपने अतीत की ओर आकृष्ट करता है क्योंिक "मोहनजोदडो" और "हरप्पा" भी मूलठाण के ही चक्र मे थे। प्राक्वैदिक अर्थात् द्रविड या श्रमण संस्कृति का मूलस्थान आधुनिक मुलतान आज भी गर्द, गर्मा-गदा "गोरिस्तान तोफा से मुलतान" के रूप में प्रचलित किवदन्ती द्वारा श्रमणों, ब्राह्मणों और मुस्लिमों का गोरिस्तान है। भले ही आज यह पाकिस्तान मे पड कर तथोक्त इस्लामिक राज्य की मुख्यनगरी रूप से जाना जाता है। किन्तु इसमे खाली पड़े या मकतव वने जैन मन्दिर, वैष्णव देवालय, आर्य समाज मन्दिर

आँर गुरुद्वारे इसे अर्वाचीन मोहनजोदडो की श्रणी में बैठाये हैं। अतीत में यदि श्रमणों की नागरिक सस्कृति को प्रकृति के प्रकोप ने भूतल में छिपा लिया था, तो आज धार्मिक उन्माद में साम्प्रदायिक राज्य के थपेडो में पड़ कर मूलस्थान, अपनी विषाण मुद्रा में ही अपनी वीती सारी करुण कथा कह रहा है।

#### भारत-विभाजन के समय

मुलतान से आये श्रमण (जैन) ब्राह्मण (वैदिक) संस्कृति के पालक भारतीय आज हमे उस हजारो वर्ष पुराने जन-बर्जन (माइग्रेशन) का जीताजागता उदाहरण दिखाते है जो 5-7 हजार वर्ष पहिले श्रमणो (द्रविडो) ने सिन्ध के प्रबल धार मे पड़कर किया होगा अथवा हेढ हजार वर्ष पूर्व विध्वसक एवं बर्बर मुस्लिम आक्रमण के बाद ही इसे विया होगा। इतना ही नही गगा-क्षेत्र के हरिद्वार, कान्यकुब्ज, प्रयाग और वाराणसी के समान सिन्धु क्षेत्र का मुलतान भी भारत की उन नगरियों मे रहा है जिन्होने भारतीय इतिहास के प्रत्येक युग में सवल-कर्म भूमिका निभायी है। श्रमण या जैन संस्कृति की दृष्टि से मुलतान की मौलिकता अद्वितीय है।

जातियों की दृष्टि से ओसवाल जाति के अधिकतम लोग सारे भारत मे जिनसम्प्रदायी (श्वेताम्बर) ही है । मुलतान और आसपास का जैन समाज राजाश्रय प्राप्त श्वेताम्बरत्व की बाढ से भी अछूता रहा था। जिन सम्प्रदाय रूपी मरुस्थल मे भी मुलतान और उसका अचल दिगम्बरत्व की शस्यस्थली (ओइसिस) या जिनधर्मी (दिगम्बर) ही या और हजारो वर्ष बीत जाने पर भी विशुद्ध दिगम्बर रहा। अल्पसंख्यक होने से जहा जहा अनेक हीनतायें या हानिया होती है वहीं एक बड़ा लाभ भी होता है। वहुसख्यकों का अनागत भय अल्पसख्यकों को सुसगठित और पुरुषार्थी बनाये रखता है तथा बहुसख्यक भी अपवाद-भीरुता के कारण अल्पसख्यकों का अधिक ख्याल रखते हैं। पजाब तथा सीमान्त प्रदेश मे गैरमुस्लिमों को भी न्यूनाधिक वे सुविधार्ये सुलभ थी जो आज के भारत में मुसल-मानों को अतिसुलभ हैं। यहीं कारण था कि मुलतान-डेरागाजीखान, आदि के दिगम्बर ओसवालों को अपनी विरादरी में विशेष मान था तथा इनके जिनकल्पी (दिगम्बर) रूप को स्वेताम्बर जैन भी सम्मान से देखते और उत्कृष्ट मानते थे।

#### साधर्मी वात्सल्य

मुलतान डेरागाजीखान आदि के जैनियों मे ऐसा साधर्मी प्रेम था जिसकी दूसरी मिसाल खोजना कठिन है। यहा पर रक और राजा, धनी-निर्धन, सवल-दुर्बल और शिक्षित-अशिक्षित साधर्मी परस्पर में ऐसा व्यवहार रखते थे कि हीन को कभी अपनी हीनता का आभास भी नहीं होता था। लक्षाधीश क्या कोट्याधीश भी अपनी वेटी अपने ही मुनीम के वच्चे को ब्याह देता था। अर्थात् "रोटी" की समता के सिवा "वेटी" के व्यवहार में भी उत्कृष्ट समता थी। साधर्मी का सामाजिक, धार्मिक, आधिक स्थितिकरण समता आदि तो मुलतान अचल के दिगम्बरों के लिये रोजमर्रा के कार्य थे।

#### सहिष्णुता

यद्यपि मुलतान अचल के जैन समाज मे बहुभाग एव प्रमुख ओसवाल लोग ही थे किन्तु उन्हें जातिमद छू भी नहीं गया था। विविध जातिया एक परिवार की तरह गुथी तथा बाहर से आये किसी भी जाति के व्यक्ति या परिवार को ऐसा अपनाते थे कि वह भी दिगम्बर या मुलतानी जैसा ही हो जाता था। इतना ही नहीं उनका साधर्मी (प्रेम) श्वेताम्बरों को भी प्राप्त था। रोटी के समान बेटो व्यवहार भी उनके साथ चलता था। इसका परिणाम यह था कि श्वेताम्बर बन्धु अपनी साम्प्रदायिक मान्यताओं में बधे रह कर भी मूलधर्म (जिनकल्प) को ही उपादेय मानते थे और स्वीकार करते थे कि हमारी मूर्तियां राज-अवस्था की ही है। केवली या वीतरागी रूप तो दिगम्बर मूर्तियों का ही है। वहीं उपादेय एवं श्रेष्ठ है।

#### अग्नि परीक्षा

अन्तरग और बिहरग जिनधर्म के पालन तथा मानने मे लीन मुलतान-अंचल के सार्धिमयों को यह कल्पना भी नहीं थी कि देश के टुकड़े होंगे और उन्हें अपनी पितृभूमि छोडकर जाना पड़ेगा। इस अग्नि परीक्षा की भयानक घड़ी में भी मुलतान डेरागाजीखान के इन जिनधर्मियों को अपनी विपुल सम्पत्ति की इतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी कि अपने शास्त्र की थी। देवालय तो जगम नहीं बनाये जा सकते थे किन्तु देव-शास्त की मात्रा तो लौकिक सम्पत्ति के लवाश भी नहीं थी। हा देव-शास्त्र का महत्व निश्चित ही अनन्त गुणा था। घर-द्वार-धन-धान्यादिक को छोडकर जाने को तैयार थे। ये हमारे धर्मवीर आर्य देव-शास्त्र को प्राण देकर भी छोडने को तैयार नहीं थे। मुलतान अचल के जैनियों ने अन्न-जल का त्याग करके घोषणा करदी कि वे तब तक हवाई जहाज पर नहीं चढ़ेगे जब तक उन्हें पूरे देव-शास्त्रों के साथ जाने की अनुमित और व्यवस्था नहीं की जायेगी। अन्न में हमारे ये साधर्मी अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हुए तथा अपने देव-शास्त्रों के साथ ही भारत आये।

#### करगोय

1

जयपुर, दिल्ली, बम्बई आदि मे वसे हमारे ये साधर्मी यद्यपि अपने पुरुपार्थ के वल पर फिर सम्पन्न भारतीय वन गये है और इन्होंने जितना सम्भव था उतना अपने नये पडौसियों के रगरूप में ढलने का भो प्रयत्न किया है। किन्तु उनकी सादगी, समना, साधर्मी वात्सल्य आदि तदवस्थ है तथा इन्होंने अपनी मुलतानी पिहचान भी कायम रखी है। इसका ही ये सुफल है कि जयपुर ही नहीं जहा-जहां ये जाकर वसे है वहां इनके अस्तित्व को मान्यता मिली है। क्योंकि देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, विनय, तप और दान इन छहों गृहस्थों के नित्य कृत्यों का वे सावधानी से पालन करते हैं तथा प्रवासी और स्थानीय साधिमयों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं।

### एक ऋाद्ध जैन समाज

पं अकाश हितेषी शास्त्री सम्पादक सन्मति सन्देश, दिल्ली 37

मुलतान दिगम्बर जैन समाज की धर्मरुचि का परिचय इससे मिलता है कि आज से करीब 220 वर्ष पूर्व मुलतान जैन समाज ने उस समय के महान दार्शनिक विद्वान पं॰ प्रवंद टीडरमलजी से आत्मानुभव सम्बन्धी सूक्ष्म प्रश्न किये थे। पाकिस्तान बनने के बाद वही मुलतात दिगम्बर जैन समाज प॰ टोडरमलजी की धर्मभूमि जयपुर मे और कुछ बन्धु दिल्ली मे आकर बस गये है।

इस समाज से मेरा सम्बन्ध सन् 1960 से है। जब मैने उनके विशेप आग्रह पर दशलक्षण पर्व मे लाल मन्दिर मे इसी समाज के समक्ष लगातार 3 वर्ष तक धर्म-प्रवचन किये थे। कुछ वर्षों तक प्रति रिववार को डिप्टीगज के दिगम्बर जैन मन्दिर मे मुलतान समाज मे शास्त्र प्रवचन भी करता रहा हूँ। जयपुर मे बसी मुलतान जैन समाज मे दशलक्षण पर्व मे शास्त्र-प्रवचन करने का भी सुअवसर मिला है। जिससे उनकी रुचि और आचार विचार को बहुत निकट से जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।

ये सभी जहा अपने स्वतन्त्र व्यवसायों में निष्ठात है, वही पर इनकी धर्मरुचि, एकता, व उदारता भी प्रशसनीय है। आदर्शनगर जयपुर का बनाया गया इनका दिगम्बर जैन मन्दिर इतना विशाल और आकर्षक है कि निकट भविष्य में इसकी गणना सास्कृतिक धरोहर के अतिरिक्त दर्शनीय स्थल के रूप में हो जायगी। कई लाख की लागत से निर्माणित यह जैन मन्दिर एवं कीर्तिस्तम्भ इनकी उदारता एवं तीव धर्मरुचि का ही परिचायक है।

इनमे परस्पर मे इतनी एकता और प्रेम है कि थोड़े से इशारे से ही ये सब एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं तथा जब ये पूजा भक्ति मे तन्मय होते हैं तब भक्तिरस की ऐसी पावन गगा बह उठती है जिसमे प्रत्येक भक्त उस गगा मे स्नान कर कृत्कृत्य हो उठता है। एक लय एक स्वर मे साज बाज के साथ जब ये पूजन भक्ति करते हैं तो कोई भी व्यक्ति इससे प्रभावित हुए बिना नही रह सकता। इनकी तत्व की रुचि भी प्रेरणादायक है। प्रतिदिन की पूजन के बाद इनकी नियमित शास्त्र सभा होती है, उसमे गहरो तत्वचर्चा चलती है। त्यागी, व्रती और विद्वानों का ये समुचित सम्मान करते हैं। इनकी विशेषता यह भी है कि आज के किसी गुट विशेष मे बटे हुए नहीं है। सबकी सुनते हैं और जो उचित समझते हैं, उसे गृहण करते हैं।

समाज सेवा मे भी ये सदा अग्रणी रहते है । औषधालय आदि एवं स्वयंसेवक दल के रूप मे सेवा कार्यों में दत्तचित्त रहते है ।

पं० अजितकुमार जी शास्त्री इनके विद्यागुरु थे, अतः उनके वियोग में इस समाज ने प०जी के परिवार को अच्छा आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। अतः सर्वे साधारण से इनका जीवन कुछ विशेष आदर्शपूर्ण देखा जाता है। यदि सम्पूर्ण जैन समाज इनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करे तो यह जैन समाज अपने को आदर्श के रूप में स्थापित कर सकता है। यह समाज भंविष्य में समाज सेवा एवं धर्म-क्षेत्र में इससे भी अधिक प्रगति के पथ पर निरन्तर आरोहण करती रहे यही मगल कामना है।

### धार्मिक समाज

पं॰ मिलापचन्द शास्त्री जयपुर ।

मुलतान दिगम्बर जैन समाज परम धार्मिक समाज है। इसका जीता जागता उदाहरण आदर्शनगर का विशालकाय सुन्दर जिनालय है जिसकी भन्यता देखते ही वनती हैं। मन्दिरजी मे प्रात.काल जब ठाठ-बाट से संगीत के साथ सामूहिक पूजा होती है तो हृदय गद्गद् हो उठता है। पूजा के बाद नियमित शास्त्र सभा का चलना सोने मे सुगध की कहावत को चरितार्थ करता है। रात्रि मे समाज के बच्चो को धार्मिक ज्ञान कराने के लिए नियमित कक्षाये लगती है जो कि अपने आप मे अभूतपूर्व कार्य है। मन्दिरजी के पृष्ठ भाग मे पूज्य मुनिराजों, त्यागी व्रतियों के आवास की भी समुचित व्यवस्था है और वही पर औषधालय भवन बना हुआ है जहा से प्रतिदिन सैंकडो रोगी लाभान्वित होते हैं। इस तरह धर्मायतन से चारो दानो की प्रवृति की परम्परा अक्षुण्ण रूप से चल रही है।

धार्मिकता एवं समाजसेवा का दूसरा ज्वलन्त उदाहरण जयपुर मे जैन दर्शन विद्यालय की स्थापना है। इस संस्था का जन्म मुलतान दिगम्बर जैन बन्धुओ के साहसपूर्ण सहयोग से ही सम्भव हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सन् 1951 में सेठ वैजनाथजी सरावगी एवं मुलतान जैन वन्धुओ की प्रेरणा से आदरणीय ब्रह्मचारी

श्री चुन्नीभाईजी देताई का जयपुर मे चातुर्मास हुआ था। ब्रह्मचारी जी का कहना था कि यदि जैन सस्कृति को कायम रखना है तो इन बड़े-त्रडे मन्दिरो मे बच्चो को धार्मिक ज्ञान कराने की नियमित व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए । प्रयोग स्वरूप उन्होने छोटे-छोटे विद्यार्थियो को बडे सुन्दर तरीके से जैन तत्वज्ञान कराया और समाज के समक्ष प्रश्नोत्तरो द्वारा उसका परिचय कराया तो सब लोग दग रह गये। फलस्वरूप समाज की एक आमसभा आमन्त्रित की गई। ब्रह्मचारीजी ने अपने प्रवचन मे धार्मिक शिक्षा के लिये समाज से वड़ी मार्मिक अपील को । सभी उपस्थित सज्जनो पर इसका काफी प्रभाव पडा । विशेषत मुलतान जैन समाज के उत्साही बन्धुओ ने यह हढ निश्चय प्रगट किया कि ब्रह्मचारीजी ने जो ज्ञानगगा समाज के बच्धे मे प्रवाहित को है वह निरन्तर चालू रहेगी। इससे समाज मे चेतना जागृत हुई और उसी समय मुलतान जैन बन्धु एव स्थानीय लोगो ने इकमुश्त एव मासिक चन्दा लिखकर व्यवस्था के लिए प्रवन्ध समिति का निर्माण किया और जैन दर्शन विद्यालय की स्थापना कर दी गई, इस तरह तबसे आज तक तन, मन, धन से इनका सहयोग विद्यालय को मिलता जा रहा है । फलस्वरूप विद्यालय चालू है । आज तक इस विद्यालय के द्वारा सैकडो स्त्रो, पुरुष, वच्चे ''धर्म विशारद'', ''धर्मरत्न'' एव ''धर्मालकार'' उपाधि परीक्षाएँ पास कर चुके हैं और समाज की धार्मिक प्रवृत्तियो मे निरन्तर सहयोग कर रहे है।

मुलतान जैन समाज पुरुषार्थी व्यापारी समाज है। जब देश का विभाजन हुआ और मुलतान नगर पाकिस्तान में चला गया तो इन बन्धुओ पर विपत्ति का पहाड टूटा पर ये भयभीत नहीं हुए। यहां वे शरणार्थी वनकर जरूर आये पर आकर किसी पर भार स्वरूप नहीं बने और न नौकरी पेशा ही अगीकार किया। जिसके पास जो कुछ साधन था उसके अनुसार व्यापार चालू किया और अधिक परिश्रम करके चन्द वर्षों में ही इतने सुव्यवस्थित एव सफल व्यवसाई हो गये। आक्चर्य होता है आज मुलतान से आये हुए वन्धुओं में से कुछ वन्धु तो ऐसे मिल सकते है जिनकी आधिक परिस्थित साधारण हो वरना प्राय करके तो सब लक्षाधिपति है। यह सब इनकी पुरुषार्थ प्रियता का ही प्रतिफल है।

काल दोष किंद्ये या स्वेच्छाचारिता, जिसके कारण युवा पीढी प्रांढ वर्ग का अनुसरण नहीं कर रही है। वे दिन प्रति दिन जैनों के दैनिक मुख्य कर्त्तव्यों से भी विचलित होते जा रहे हे। मैं युवावर्ग से पुरजोर अपील करू गा कि वह अपने भूतकाल को स्मरण करते हुए वुजुर्गों की धार्मिक एव नैतिक परम्पराओं का समादर करेंगे एव चारित्रिक समुन्नित को जीवन में स्थान देंगे।

ſ

# धामिक ग्रास्थावान-मुलतान का दिगम्बेर जैन समाज

पं. भवरलाल न्यायतीर्थं सम्पादक 'वीरवाणी' जयपुर ।

मुलतान के दिगम्बर जैन बन्धु सदा से धार्मिक प्रवृत्ति के रहे है । वहां तन्तुवमनीषी, तत्विज्ञासु और धार्मिक आस्थावालो का बाहुल्य रहा है। दो सौ वर्ष पूर्व भी वहा सिद्धान्तममंज्ञ थे और तत्व चर्चा के लिये दूर दूर से सम्पर्क रखते थे। पं० टोडरमलजी के समय मे आयोजित विशाल इन्द्रध्वज विधान का निमत्रण पत्र दूरस्थ कुछ विशिष्ट स्थानों को ही भेजा गया था जिनमें मुलतान भी था।

मुलतान दिगम्बर जैन समाज की गतिविधियों से उनकी धार्मिक लगन, जैन धर्म में प्रगाढ भक्ति, व्रत-नियम-पूजा आदि के सबध में जयपुर में उनके आ जाने के बाद तो प्रत्यक्ष स्वय से पूर्व रूप से जानकारी है ही किन्तु थोडी बहुत जानकारी आज से करीब 50 वर्ष पूर्व से भी है।

अकलक प्रेस के मालिक एव पुरानी पीढी के विद्वान पं० अजितकुमार जी शास्त्री मुलतान मे रहते थे और उनसे मेरा काफी परिचय था। उन दिनो दि० जैन शास्त्रार्थ सघ का कार्यक्षेत्र अधिकतर उधर ही था । अम्बाला मुख्य कार्यालय था जहा प० राजेन्द्र कुमार जी रहते थे। शास्त्रार्थ संघ के विद्वानों का बहा जमघट रहता था । मूलतान के बन्धु उनके सम्पर्क मे आते रहते थे। शास्त्रार्थ सघ की ओर से एक पत्र भी चालू हुआ था - जिसका नाम 'जैन दर्शन' था । उसके सम्पादक थे श्रद्धेय गुरुवर्य प॰ चैनसुखदास जी, प० अजित कुमार जी, प० कैलाश चन्द जी । उसका प्रकाशन मुलतान से होता था और सम्पादन का कार्य जयपुर मे पिडत चैनसुखदासजी साहब करते थे। उनके सम्पर्क मे मेटर जुटाना, भेजना और तत्सबधी लिखापढी करने का सौभाग्य मुझे आया था । मैने यही से कुछ लिखना सीखा । इससे प० अजितकुमारजी के सम्पर्क मे मे आया व मुलतान दि॰ जैन समाज की गतिविधियो से परिचित हुआ। पडितजी के पत्रों में और यदा कदा जब मिलते मुलतान के जैन वन्धुओं की चर्चा वे करते रहते थे। भूकम्प के समय एक पत्र मे उन्होंने लिखा था कि पडित जी के नेतृत्व मे मुलतान जैन युवको के स्वयसेवको के रूप में भूकम्प पीडितो की मुलतान स्टेशन पर बडी सेवा सुश्रुपा की। एक रुदन भरा पत्र था उनका । एक अकलक स्वयसेवक दल भी उधर बना था जिसके माध्यम से सेवा के कार्य होते थे।

उन दिनों आर्य समाज के साथ णास्त्रार्थ उधर बहुत होते थे। आर्य समाज के प्रबल समर्थक स्वामी कर्मानन्दजी को जैन धर्म मे दीक्षित करने आदि कार्यों मे मुलतान समाज का वहुत वडा योगदान था। शास्त्रार्थ मे वक्ता स्वय मे और श्रोता रूप मे भाग लेने वालो में जोश, उत्साह और लगन काफी होती थी । मुलतान में हिन्दू मुस्लिम दंगे भी चाहे जब हो जाते थे। फलत सतर्क रहना पडता था। मुलतान के इन वन्धुओं मे जोश, कार्यकृशलता, निर्भीकता और अपने कर्तव्य पर आस्था शायद इस ही कारण आई हो । जब पाकिस्तान बना, देश का विभाजन हुआ तो कितनी मुसीबते वहा के वधुओ पर आई-यह हम सभी जानते हैं। पर वाहरे मुलतान के जैन बन्धुओ जिनने अपनी आराध्य जिन प्रतिमाओ को, शास्त्रो को और अपने परिवार को कठिन परिश्रम, अदम्य साहस-उत्साह से सुरक्षित जयपुर मे लाकर स्थापित किया । यह एक अपने आपमे प्रेरणादायक कहानो है जो इतिहास के पृष्ठो में स्वर्णाक्षरो से अकित रहेगी। जयपुरवासियो ने पलक पावडे विछा दिये आपके स्वागत मे। श्रद्धेय गुरुवयं प० चैनसुखदासजी का सम्बल मिला और आज जयपुर जैन समाज मे अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया । इन वन्धुओ मे धार्मिकता, देवशास्त्र, गुरुभक्ति, साधुओ एव विद्वानो का सम्मान और आतिथ्य जन सेवा आदि कार्यों मे इनकी प्रवृत्ति जन्मजात है-अनुकरणीय है। धार्मिक आस्था, दानशीलता और पुरुषार्थ का ही यह प्रतिफल है भिक इतना सुन्दर विशाल मन्दिर जयपुर मे बना लिया और महावीर कीर्तिस्तम्भ जो जयपुर मे अन्यत्र कही नही वन पाया आज इनने अपने मदिर के प्रागण मे वनवा लिया। यह एक गौरव की बात है । इतना ही नहीं सार्वजिनक रूप से जनसेवा के कार्यों मे ये पीछे नहीं हैं। जयपूर के प्रसिद्ध सेवा भावी चिकित्सक भाई सुशील कुमार जी वैद्य के सम्पर्क में आकर परमार्थ औषधालय मन्दिर के पीछे भवन में चला रहे है और प्रतिदिन वैद्यजी के साथ साथ स्वय भी अपना समय दे रहे है - वैद्यजी तो नि स्वार्थ सेवा रूप से कार्यं करते ही है । जयपुर के लिये वैद्यजी भी गौरव स्वरूप हैं। इन मुलतानी वधुओं के हृदय में सचमुच कार्य समाया हुआ है जो आदर्शनगर के नाम को संचम्च चरितार्थं करते है।

जयपुर के उपनगर आदर्शनगर स्थित दिगम्बर जैन मन्दिर की रजत जयती महोत्सव के अवसर पर में सभी मुलतान वाले दिगम्बर जैन बन्धुओ का अभिनन्दन करता हू और कामना करता हू कि इनमें और आने वाली पीढी में इसी प्रकार धार्मिक आस्था, सेवाभाव और कर्तव्यपरायणता बनी रहे।

भंवरलाल न्यायतीर्थ

### संस्मरण एवं कामना

गुलाब चन्द जैन
प्राचार्य
श्री दि॰ जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,
जयपुर।

सन् 1947 के बाद मुलतान समाज के जयपुर आ जाने पर उनका प्रतिनिधि मंडल स्व० पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ से मिला। उस समय में उनके पास बैठा अध्ययन कर रहा था। पण्डित साहब मुभे पढाना छोडकर उनकी मुलतान से आने की कहानी सुनने लगे। कहानी के साथ वातावरण इतना दर्द भरा बन गया कि स्वय पण्डित साहब गद्गद् हो गये। उन्होने मुलतान प्रतिनिधि मण्डल को अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और उनके सुखद भविष्य की कामना की।

1952 मे पूज्य चुन्नीभाई ब्रह्मचारी के करकमलो से जैन दर्शन विद्यालय की स्थापना हुई। इस विद्यालय मे मुलतान जैन समाज ने तन, मन, धन से योगदान दिया और उनके छोटे बड़े बच्चों ने ही नही किन्तु बड़ी बड़ी महिलाओं ने भी जैन धर्म पढ़ने मे पर्याप्त रुचि दिखाई और 'धर्म विशारद', 'धर्म रत्न' और धर्मालकार की ऊंची कक्षाओं मे अच्छे अकों से उतीर्ण हुई।

आदर्शनगर में जाकर बसने पर समाज के भाई बहिनों को जब जिनदर्शन में कठिनाई होने लगी तो सन् 1952 में श्री मोतीराम कंवरभान के प्लाट में चैत्यालय की स्थापना की गयी। उस समय भी सभी धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न कराने का कार्य मेंने ही किया और मुभें समाज को पास से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी तरह सन् 1954 में जब आदर्शनगर में मन्दिर की नीव लगी तब भी मैंने ही शिलान्यास का कार्य कराया था। इस तरह कितनी ही बार मुझे मुलतान समाज को देखने का अवसर मिला और उनकी धर्मनिष्ठा, सेवापरायणता, विनीत स्वभाव एवं कार्य करने की लगन को देखकर मुझे बडा आक्वर्य होता है।

आदर्शनगर मे जैन पाठशाला की स्थापना हुई । मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि समाज के छोटे बड़े, बालक, युवक-युवितया सभी विद्यालय में पढ़ने चले आ रहे हैं और पढते भी है बड़े ध्यान से । मिन्दर निर्माण के पश्चात् इसकी वेदी प्रतिष्ठा के अवसर पर बच्चों ने मैनासुन्दरी नाटक दिखाया था । बच्चों ने बड़े कलापूर्ण ढग से नाटक को इतनी सुन्दरता से प्रदिश्त किया कि उपस्थित समाज खुशी से गद्गद् हो गया।

इस प्रकार गत 30 वर्षों से मैं मुलतान समाज के संपर्क में हू और मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि इस समाज में कितना धार्मिक वात्सल्य एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा है जो हम सबके लिये अनुकरणीय है।

गुलाबचंद जैन प्राचार्य

<sup>•</sup> मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के आलोक मे

## त्रादशीं का ध्वज फहरायेंगे

अनूपचंद न्यायतीर्थ जयपुर

मै आदर्श नगर के दिगम्बर जैन मन्दिर की रजत जयंती समारोह एवं महावीर कीर्तिस्तम्भ के प्रतिष्ठा महोत्सव पर मुलतान के जैन बन्धुओ का हार्दिक अभिनन्दन करता हू जिनने अपने अथक परिश्रम और सच्ची लगन से धर्म और संस्कृति के प्रतीक भव्य और विशाल जिनालय की स्थापना की। नप्र उन्हे शत-शत वदन करता हू। भारत पाक विभाजन मे इन पर महान विपत्ति आयी, धन-दौलत घर-बार लुटे, विछुडे माता पिता वहिन और भाई, ऐसे समय में, धैर्य धारण कर जिनविम्वो और जिनवाणी को भारत में सुरक्षित लाये अपने धर्मा ईमान में हढ शरणार्थी वनकर आये किन्तु पुरुषार्थी कहो। इनकी इच्छा और दैव ने इन्हे दिल्ली और जयपुर मे वसाया यहा की समाज ने इन्हे गले लगाया और अपनाया वे भी पडित टोडरमलजी की भूमि पर आकर धन्य हो गये। उनकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी की याद आते ही स्यय में खो गये पडित चैनसुखदास की प्रेरणा ने वल दिया पैरो पर खडे होगये।

इनका जीवन बदल गया इस व्यवसाय प्रेमी समाज ने सब कुछ खोया हुआ पुन पा लिया, आपसी सहयोग एव सदभाव से कुछ ही समय में आदर्शनगर मे, एक आदर्श जिनालय बना लिया विद्वज्जन प्रिय, जिनवाणी के भक्तो ने सरस्वती भडार भी बढाया है। तत्व चर्चा के प्रेमी जिज्ञासु बन्धुओं ने स्वाध्याय की परम्परा को निभाया है। इनकी सामूहिक पूजा एव भक्ति को देखकर हृदय गद्गद् हो जाता है मनुष्य सब कुछ भूल कर स्वय को पा सकता है। इतना ही क्यो निर्वाण वर्ष मे जनोपयोगी औषधालय सत्य और अहिंसा का प्रतीक महावीर कीर्तिस्तम्भ भी लगाया है और उसी की प्रतिष्ठा हेत् यह मगलमय महोत्सव मनाया है इनकी दैव शास्त्र गुरु मे आस्था अनुकरणीय है इनका सामाजिक सगठन और सद्भाव पारस्परिक प्रेम और लगाव अविस्मरणीय है इन से आशा है, आगे भी समाज और राष्ट्र का गौरव वढायेगे अपनी कर्ताव्यनिष्ठा से विश्वशाति मे योग देकर भगवान महावीर के सिद्धात एव आदर्शो का ध्वज फहरायेंगे। अनुपचन्द न्यायतीर्थ





### विशिष्ट परिचय

पाकिस्तान से आने के पश्चात् जहाँ सारे देश मे विस्थापित अपने अपने को पुनर्थापन करने मे लगे थे वहाँ मुलतान दिगम्बर जैन समाज ने अपने व्यवसाय एवा आवास आदि का पुनर्व्यवस्थित करने के साथ साथ पूर्व परम्परा से आये धार्मिक सस्कारों के कारण मन्दिर के निर्माण का कार्य भी तुरन्त हाथ में ले लिया। इसी का परिणाम है कि यह विशाल निर्माण कार्य जिसको पूर्ण होने में लगभग पच्चीस वर्ष लगे हैं, केवल मुलतान दिगम्बर जैन समाज जयपुर एवं दिल्ली के आर्थिक सहयोग से ही यह योजना पूर्ण की गई।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मात्र आर्थिक सहयोग ही पर्याप्त नही होता उसेके साथ साथ मानसिक एव शारीरिक परिश्रम की भी अनिवार्य रूप से अत्यन्त आवश्यकता होती है।

जयपुर मे यह कार्य होने के नाते जयपुर समाज का तो विशेष कर्तव्य था ही, किन्तु दिल्ली समाज ने जो तन, मन, धन से सहयोग दिया वह विशेष सराहनीय है।

श्री घनश्यामदासजी जब तक जयपुर मे रहे मन्दिर निर्माण कार्य मे उनका हर प्रकार से पूर्ण सहयोग रहा। जयपुर से दिल्ली निवास कर लेने पर भी इस मन्दिर के निर्माण मे उनकी रुचि कम नहीं हुई। समय समय पर निर्माण कार्य, अर्थ सग्रह आदि की योजनाओं मे परामर्श देकर उसे कार्यान्वित कराने में पूर्ण सहयोग देते रहे।

उसी प्रकार श्रीमान आशानन्दजी वगवाणी ने भी सन् 1956 से निर्माण कार्य का नेतृत्व सभालकर कार्य को विशेष गति प्रदान की तथा मन्दिर की विशाल छत आदि इलवाते समय श्री पलटूसिहजी जैन आर्चीटेक्ट को समय समय पर जयपुर लाकर निर्माण कार्य सम्बन्धी परामर्श लेकर उसे कराया, जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता।

श्रीमान पलटू सिहजी जैन आर्चीटेक्ट (दिल्ली वाले) धर्मपुरा दरीवाकला, दिल्ली में रहते हैं उनसे श्री आशानन्दजी ने इस मन्दिर की छत डलने में आने वाली किटनाइयों के विषय में वात की तो उन्होंने अनि उत्साह के साथ जयपुर चलकर इस समस्या को हल करने में रुचि दिखाई और वे इसके लिए कई वार नि शुल्क बिना किसी स्वार्थ के जयपुर आये और छत का डिजाइन आदि तैयार करके उन्होंने अपने सामने इस छत को डलवाया, जो विशेष प्रणसनीय है। श्रीमान सेठ गुमानीचन्दजी सिगवी एवं तोलारामजी गोलेछा जो मुलतान दिगम्बर जैन समाज दिल्ली के प्राण है, उन्होंने भी मन्दिर निर्माण कार्य में दिल्ली समाज से आर्थिक सहयोग दिलाने में कोई कसर वाकी नही उठा रखी। पच्चीस वर्ष में जब जब भी जयपुर से समाज के प्रतिनिधि दिल्ली गये, इन्होंने अपना सब काम छोड़कर पूर्ण सहयोग देते हुए आर्थिक एवं निर्माण सम्बन्धी हर समस्याओं का सम्मधान कराया।

इस प्रकार नमस्त मुलतान दिगम्बर जीन समाज जयपर एवा दिल्ली के पुरुप एवा महिला समाज ने सामूहिक एवा व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहयोग देकर इस मन्दिर के निर्माण मे पूर्ण सहयोग दिया है तथा विशेष रूप से महयोग देकर जो मन्दिर निर्माण मे योग दिया वह तो सराहनीय है ही किन्तु जिन महानुभावो ने इस मन्दिर के निर्माण मे अपने जीवन के बहुमूल्य भाग का अधिक समय देकर इस मन्दिर निर्माण के विषय सम्बन्धी सभी कार्यो को पूरा करते हुए तथा सभी कठिनाइयो को पार करते हुए इसको सुन्दर रूप देकर तैयार कराकर समाज को सम्पत्त किया उनका विशेष जोवन परिचय देना में यहाँ उचित समझता हू ।

अत इन विशेष महानुभावों में थे सर्व प्रथम श्री कवरभानजी एवं उनके सुपुत्र श्री आशानन्दजी सिंगवी जिन्होंने इस मन्दिर हेतु अथक प्रयत्न करके सरकार से जमीन आवटित कराई, तथा आज से 26 वर्ष पहले इस मन्दिर का शिलान्यास कराके निर्माण कार्यं का शुभारम्भकराया।

दूसरे महानुभाव है श्री न्यामतरामजी जिन्होने प्रारम्भ से आज तक इतने लम्बे समय तक अपने व्यवसाय, घर वार आदि की ओर अधिक ध्यान न देते हुए मन्दिर निर्माण सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित कराने तथा आने वाली सब कठिनाइयों को अपने कुशल नेतृत्व से पार कराने में पूर्ण सहयोग देकर इस योजना को सफलीभूत किया ।

तीसरें व्यक्ति है श्री जयकुमारजी जिन्होंने अपनी युवावस्था से ही अपने काम धन्धें की परवाह न करकें अपने परिवार की इच्छाओं को एक तरफ रखते हुए 26 वर्ष तक इस मिन्दर निर्माण के सदर्भ कार्यों में सबसे अधिक समय देकर, धन एकत्रित करने, निर्माण कार्य करवाने में इस विशाल एवा कठिन कार्य को पूर्ण कराया। यह उनकी कुशल दक्षता का ही परिणाम है।

चौथे महानुभाव हैं श्री वलभद्र कुमारजी जो अपनी युवावस्था से ही धार्मिक एव सामाजिक कार्यों मे रुचि लेते हुए मन्दिर निर्माण कार्य मे अपने साथियो के साथ पूर्ण सहयोग देकर अपनी कुशाग्र बुद्धि एवा विशेष कार्य मे तन, मन, धन से सहयोग देकर इसे मूर्त रूप देने मे सहयोग दिया।

अत इन चारों महानुभावो के त्याग एवा तपस्या को देवते हुए इनका जीवन परिचय यहाँ दिया जा रहा है।



श्री कवरभानजी

स्वर्गीय श्री कंवरभानजी का जन्म सिगवी परिवार मे श्री जेठानदजी के सुपुत्र श्री मोतीरामजी के घर डेरागाजीखान मे हुआ था। बचपन से ही इनकी धार्मिक कार्यों मे विशेष रुचि थी, जैसाकि भजन मण्डली आदि बनाकर न केवल-डैरागाजी-खान मे ही बल्कि पंजाव आदि के नगरो मे जाकर सगीत के माध्यम से धर्म प्रचार किया करते थे। आप स्वभाव से विनीत, मधुर एव कोमल थे। स्वय ही शास्त्राभ्यास से इतना ज्ञानार्जन किया कि शास्त्र सभा मे प्रवचन करने लगे। समाज के अत्य कार्यों मे भी बढ चढकर भाग लेने के कारण युवावस्था मे समाज के अध्यक्ष मनोनीत हुए और पाकिस्तान बनने तक उसी पद पर आसीन रहते हए समाज का सचालन करते रहे।

कुशाग्र वृद्धि होने के कारण आपने अपने व्यवसाय में भी विशेष प्रगति की तथा शहर म वडे व्यवसायियो में आपका नाम गिना जाने लगा।

सन् 1947 मे पाकिस्तान से जयपुर आकर रहने के पश्चात्, सरकार ने जव आदर्शनगर वसाने की योजना बनाई और सहकारी समितियों के माध्यम से मकान बनाने हेतु जमीन आवटित की तो आप भी प जावे रिहीविलीटेशन कोआपरेटिव सोसायटी के उपाध्यक्ष निर्वाचिन हुए, और समाज के बहुत से व्यक्तियों को आग्रह पूर्वक मकान दिलवाये और खुद भी मकान बनाकर आदर्शनगर में बसने के समय आसपास कोई दि. जैन मदिर नहीं होने के कारण अपने घर में एक अस्थाई चैत्यालय की स्थापना करके आदर्शनगर में रहने वाले सभी साधर्मी भाइयों को धर्म राधन की सुविधा उपलब्ध कराई, धर्म के प्रति निष्ठा का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है।

कुछ समय बाद अथक प्रयास करके मिंदर निर्माण हेतु राज्य सरकार से जमीन आवटित कराई तथा समाज के प्रमुख महानुभावों को एकत्रित करके मदिर निर्माण की योजना वनाई, तथा उस समय उसमें सर्वप्रथम सर्वसे अधिक आर्थिक सहयोग देकर ऐसा बीजारोपण किया जिसके परिणामस्वरूप आजयह विशाल भव्य जैन मदिर प्रस्फुटित हुआ है, जिससे आपका नाम सदैव चिरस्मरणीय रहेगा। आप जीवन पर्यत मुलतान दि॰ जैन समाज जयपुर के अध्यक्ष पद पर आसीन रहते हुए समाज का कुशल नेतृत्व करते रहे।

जयपुर मे भी आपने अपने व्यवसाय में विशेष सफलता प्राप्त की। मोतीराम कवर भान जौहरी मे आपकी फर्म जनरल मर्चेन्ट के व्यवसाय वाजार जयपुर का नाम सर्वप्रथम है।

श्री आसानन्दजी, श्री खुशीरामजी, श्री अर्जु नलालजी एव श्री शभुकुमारजी आपके चार पुत्र है एव श्रोमती रतन देवी एक पुत्री है । इन सवको छोड़कर दिनाक 31 जनवरी, 1962 को आपका समाधि पूर्वक स्वर्गवास हो गया।

श्री मुलतान दिगम्त्रर जैन समाज के वर्तमान अध्यक्ष श्री न्यामतरामजी का जन्म मुलतान मे सन् 1904 को श्री मूलचन्दजी सुपुत्र श्री विहारी लाल नौलखा के घर हुआ। आप सामान्य शिक्षा प्राप्त कर अपने व्यवसाय मे लग गये। प्रारम्भ से ही सामाजिक कार्यों मे आपकी सर्वाधिक रुचि थी, समाज के किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सकट आने पर आप उसे निवारण करने मे सबसे आगे रहते थे।

आप धर्म के प्रति विशेष श्रद्धावान आचरण के प्रति निष्ठावान, स्वाध्यायमे तत्पर, सेवा भावी व कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। इसीका परिणाम था कि आपकी मित्रना एव घनिष्ठता अन्य मतावलिम्बयो के साथ होने पर भी, सर्गृहस्थानुसार खानपान एव आचरण मे हमेशा हढ रहे।



श्रो न्यामतरामजी

समाज मे एकता स्थापित कर सगिठत रूप से धार्मिक एव सामाजिक कार्यों को करने मे आपकी विशेष रुचि रही है।

सन् 1947 ई० मे भारत विभाजन के समय जव पूरे पाकिस्तान मे मारकाट मची हुई थी उस समय अपने परिवार की चिन्ता न करते हुए पूरे समाज को वहा से भारत लाने के लिये मुलतान से दिल्ली आये. तथा कुछ अन्य साथियो के साथ कठिन परिश्रम से वायुयानो का प्रबध करके पूरे समाज को मुलतान से सुरक्षित एव सकुशल भारत लाने मे आपका वहुत बडा योगदान रहा है।

आदर्श नगर मे दिगम्बर जैन मन्दिर के निर्माण मे प्रारम्भ से ही आपका विशेष योगदान रहा । मदिर निर्माण हेनु धन एकतित करने, निर्माण कार्य को कार्यान्वित कराने आदि मे आपका पूर्ण सहयोग रहा है, जिसका ही परिणाम है कि आज हमारे समक्ष इतना विशाल भव्य एव दर्शनीय जिन मदिर तैयार हो सका है।

समाज के सचालन हेतु आपमे नेतृत्व की विशेष क्षमता है, फलस्वरूप आप पिछले 20 वर्षों से प्राय अध्यक्ष पद पर आसीन रहकर समाज का कुशल सचालन करते आ रहे है, और हमेशा प्रतिवर्ष निविरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होते रहे है।

आप लौकिक क्षेत्र मे नीतिवान, व्यावसायिक क्षेत्र मे कुशल, वृद्धिमान एव लोकप्रिय है, तदर्थ जनरल मर्चेट एसोसियेशन के वर्षो तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहे है।

आपके श्री प्रकाशचदजो, श्री वसीलालजी, व श्री शोलकुमारजी तीन पुत्र एव चार पुत्रिया है। प्रकाश जनरल स्टोर कटला पुरोहित आपका व्यावसायिक सस्थान है।

दिगम्बर जैन मदिर आदर्शनगर के सामने वाली लाइन मे प्लाट न० 612 आपका निवास स्थान है।



मुलतान दिगम्बर जैन समाज के मन्नी श्री जयकुमार जैन समाज के नही अपितु सम्पूर्ण जयपुर जैन समाज मे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है। आपका जन्म श्री प्रेमचदजी सिगवी सुपुत्र श्री कर्मचदजी एव पौत्र श्री मोतीरामजी सिगवी के यहा विक्रम सवत् 1981 सन् 1924 ई० मे डेरागाजीखान (पिर्चमी पाकिस्तान) मे हुआ।

किंतु इनके नाना श्री चौथूरामजी के कोई पुत्र नहीं होने के कारण इन्हें बचपन से ही अपने पास रखा और बाद में दत्तक पुत्र बना लिया। जिससे जयकुमार के जीवन पर उनके धार्मिक विचारों का विशेष प्रभाव पडा।

सन् 1939 में स्कूल की शिक्षा समाप्त कर आप व्यवसाय में लग गये तो भी आप में धार्मिक कार्यों की अभिरुचि का विकास

श्री जयकुमार जैन

उत्तरोत्तर होता रहा और युवावस्था मे ही जैन सिद्धात का भी अच्छा ज्ञानार्जन कर लिया तथा जैन युवक सागठन मे भी आप अधिक सिकय रहे।

पाकिस्तान बनने के पश्चात् भारत आने पर सर्वप्रथम आप दिल्ली रहे, किन्तु व्यवसाय मे विशेष सफलता न मिलने पर सन् 1951 मे सपरिवार जयपुर आकर व्यवसाय करने लगे।

ति ।म परिस्थितियो मे भी आपकी अभिरुचि धार्मिक कार्यो मे विशेष रही।

अ। दर्णनगर में दिगम्बर जैन मिदर के शिलान्यास के पश्चात् इसके निर्माण में विशेष रुचि लेने एवं सहयोग देने तथा सामाजिक समस्याओं को सुचारु रूप से दिशा निदंश देने की क्षमता के कारण समाज ने सन् 1955 में आपको मंत्री पद पर निर्वाचित किया, तभी से एक दो वर्ष छोडकर प्राय निरंतर मंत्री पद पर मनोनीत होते हुए समाज के कार्यों में अधिक से अधिक समय देकर समस्त कार्यों को सुचारु रूप से कार्योन्वित करते आ रहे हैं।

बिना किसी विशेषज्ञ से पूर्व प्रारूप तैयार कराये विशाल भव्य एव कलापूर्ण जिन मदिर आदि भवनो का निर्माण कार्य अपने साथियो के सहयोग से पूर्ण कराना आपकी कुशल दक्षता का हो प्रतीक है। इस प्रकार यह विशाल एवं नवीनतम डिजाइन का मानस्तंभ (महावीर कीर्ति स्तंभ) केवल आपने ही वहुमूल्य समय देकर निर्माण कराया।

पाकिस्तान में सब कुछ खो जाने पर सब लोग यहा अपने पुनर्निमाण मे लगे हुए थे। ऐसी विपम संकट की घड़ी में जयकुमार अपने व्यवसाय एवम् परिवार के पुनर्स्थापन की परवाह न करते हुए अपने जीवन का बहुमूल्य भाग मंदिर निर्माण हेतु, अर्थ संग्रह करने, निर्माण कार्य कराने में जुटे रहे।

समय-समय पर होने वाले धार्मिक आयोजनो एवम् सामाजिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने मे पूर्ण योगदान देकर मंत्री पद के दायित्व को

पूरा करते हुए समाज मे एक आदर्श स्थापित किया है।

इसी प्रकार भगवान माहावीर 2500 र्वा निर्वाण महोत्सव वर्ष के आयोजनो में सिक्रिय योग दान देने के फलस्वरूप आपको भगवान महावीर 2500 वा निवार्ण महोत्सव द्वारा जयपुर संभाग में सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया।

धार्मिक कार्यक्षेत्र मे सिक्तय योगदान के साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्र मे भी आपने अपनी कुशाग्र बुद्धि से सर्वागीण सफलता प्राप्त की, जिसका परिणाम है कि चौथूराम जयकुमार जैन जोहरी बाजार, कर्मेचद्र प्रेमचंद्र जैन कटला पूरोहित जी, महाबीर जनरल जनरल स्टोर त्रिपोलिया बाजार जयपुर आपके तीन तीन संस्थान चल रहे है। व स्टोव, पैट्रोमेक्स, गैस लालटैन आदि का राजस्थान मे आपका एका धिकृत व्यवसाय है।

व्यावसायिक क्षेत्र में आप राजस्थान व्यापार उद्योग मण्डल में कार्यंकारिणी के, सदस्य, देवस्थान किरायेदार सघ राजस्थान के अध्यक्ष आदि अनेक सस्थाओं के आप सित्रय कार्यंकर्ता हैं।

आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कृष्णा देवी है। सुरेश कुमार एवं रमेश कुमार आपके दो पुत्र हैं, जो आपके भाइयो के साथ उपरोक्त सस्थानो को सुचारु रूप से चला रहें हैं

आपका निवास स्थान— जे-238 प्रेम निवास, आचार्य कृपलानी मार्ग, आदर्शनगर, जयपुर-4 मे है।

1

श्री बलभद्रकुमार जी का जन्म मुलतान नगर मे फतहचद जी के पुत्र श्री दासू-रामजी जिनदासमलजी, सिगवी के घर मे हुआ । वचपन से ही आप मेधावी एव कुशाग्र

बुद्धि छात्र थे, विनम्नता, सहनशीलता, धर्मनिष्ठता एव समाज सेवा मे आपके पिताजी का प्रभाव आप पर विशेष तौर पर पडा है। भारत विभाजन के पश्चात् जयपुर आकर आपने वी ए, हिन्दी मे "रत्न"-आदि कई परीक्षाए उत्तीर्ण की उमके साथ साथ ही आप अपने व्यवसाय को भी उन्नति के शिखर पर ले गये, फलस्वरूप रग के बहुत बडे व्यवसायी के रूप मे उभर कर सामने आये।

उसी प्रकार सामाजिक कार्यो में भी आपने पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य किया व मदिर निर्माण कार्य में आपने अपने साथियों के साथ बीस वर्ष तक तन, मन, धन से पूर्ण सहयोग देते हुए निर्माण कार्य को सम्पन्न कराया, साथ ही धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भी आप सर्वागीण अग्रणी रहे।



श्री वलभद्र कुमारजी

आप मुलतान दि० जैन समाज के मत्नी पद पर रह चुके है तथा कोषाध्यक्ष के पद पर तो लगभग बीस वर्ष तक रहे है तथा वर्तमान मे समाज के सगठन मत्नी है।

महावीर कल्याण केन्द्र के औषधालय विभाग में सचालक पद पर कार्य करते हुए जो उसकी उन्नित हुई है तथा औषधालय ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है यह सब आपके अथक परिश्रम का ही परिणाम है ।

जयपुर दि० जैन समाज मे राज॰ जैन सभा, दि० जैन सस्कृत कालेज, महावीर दि० जैन उ० मा० विद्यालय जैसी प्रख्यात कितनी ही सस्थाओं के आप सिक्रय सदस्य है। आपकों जो भी पद दिया जाता है उसे आप बड़े सुदर ढग से सफलता पूर्वक निभाते है।

भगवान महावीर 2500 वा निर्वाण महोत्सव वर्ष के कार्यक्रमों में सिक्तिय योगदान देने के कारण भगवान महावीर 2500 वा निर्वाण वर्ष महोत्सव सिमिति जयपुर साभाग द्वारा आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया है।

इस प्रकार मुलतान दिगम्बर जैन समाज आदर्शनगर जयपुर एव समस्त दिगम्बर जैन समाज जयपुर के आप सफल उदीयमान ज्योतिर्मय नक्षत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती निर्मला देवी है। आपके एक पुत्र एव दो पुत्रिया है।

आपका व्यावसायिक संस्थान श्री फतहचद दासूराम कलर मर्चेट, नवाब साहव की हवेली, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर मे है।

आपका निवास मकान न० 593, गली नम्बर—3 आदर्शनगर, जयपुर-4 मे है।

# श्री० दि० जैन मन्दिर आदर्शनगर, जयपुर का रजत जयन्ती समारोह एवं

# श्री महावीर कीर्तिस्तम्भ वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव दिनांक 26-27 अप्रेल, 1980 ई॰

मन्दिर निर्माण आदि कार्यों एव तत् सम्वन्धी सामाजिक गतिविधियो का समापन हुआ, महावीर कीर्तिस्तम्भ वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं दि० जैन मन्दिर आदर्शनगर के रजत जयन्ती समारोह से ।

यह समारोह 26-27 अप्रेल को मनाया गया । प्रात सामूहिक वेदी प्रतिष्ठा विधान पूजन, जलयात्रा, महावीर कीर्तिस्तम्भ की वेदी शुद्धि, विद्वत् सम्मेलन एव रात्रि सास्कृतिक कार्यक्रम । दूसरे दिन शोभा यात्रा वेदी मे श्रीजी विराजमान एव रजत जयन्ती समारोह आदि से मम्पन्न हुआ ।

जिसमें वाहर से पधारे श्रीमान् पण्डित कैंलाशचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री, वाराणसी, पण्डित खुशहालचन्द जी गोरावाला, वाराणमी आदि तथा भाग लिया जयपुर से डा॰ हुक्मचन्द भारित्ल सपादक आत्मधर्म, जयपुर, पण्डित भवरलाल जी न्यायतीर्थ सपादक वीरवाणी, जयपुर, पण्डित रतनचन्द जी भारित्ल, पण्डित मिलापचन्द जी शास्त्री, पण्डित वशीधर जी शास्त्री, जयपुर, गुलावचन्द जी दर्शनाचार्य, डा॰ कस्तूरचन्द जी, कासलीवाल ने आर अपने ओजस्वी एव धामिक प्रवचनो से लाभान्वित किया, जयपुर समाज को।

शोभा वढाई प्रसिद्ध उद्योगपित साहू श्रेयासप्रसाद जी, वम्बई, लाला प्रेमचन्द जी जैना वाच कम्पनो, दिल्लो, युवा उद्योगपित श्रो रमेशचन्द जी दिल्ली तथा ताराचन्द जी प्रेमी आदि ने प्रधार कर।

विमोचन कराया डा॰ कस्तूर चन्द जी कासलीवाल ने "मुलतान दि॰ जैन समाज इतिहास के आलाक में" ग्रन्थ की प्रेस कापी का श्री अक्षय कुमार जैन भूतपूर्व सपादक नवभारत टाइम्स दिल्ली से।

सभी गणमान्य महानुभावों के पधारने से अपार शोभा वढी, खामी धर्म वृद्धि हुई एवं सफल रहा यह महोत्सव।

मुलतान दि० जैन समाज ने इस अवसर पर वाहर के एवं स्थानीय विद्वानों तथा गणमान्य महानुभावों का हार्दिक आभार प्रगट करते हुए श्रीमान साहू श्रेयासप्रसाद जी की सेवा में अभिनन्दन पत्न सादर समर्पित किया।

यह समारोह समस्त मुलतान दि॰ जैन समाज जयपुर, दिल्ली एव वम्वर्ड थादि ने वडे हर्सोल्लास एव उत्साह से मनाया, जिसमे उपरोक्त सभी स्थानो से समाज के प्राय. सभी परिवार सम्मिलित हुए ।



# श्री मुलतान दिगम्बर जैन समाज जयपुर



श्री मुलतान दिगम्बर जेन समाज नयपुर

# सिंगवी परिवार

जयपुर एव दिल्ली मे जितने भी वर्तमान सिगवी परिवार है वह प्रायः लुणिदामल के ही वशज है। उनका परिचय, वशावली पृष्ठ 33 से 35 पर दी गई है।

जेठानन्द लीलाराम के पुत्र एवं लुणिदामल के पीत्र थे। जेठानन्द के मोतीराम हीरानन्द दो पुत्र थे। मोतीराम के करमचन्द, रामचन्द, कंवरभान तीन पुत्र हुए। करमचन्द एवं रामचन्द्र के परिवारों का विवरण जयपुर एवं दिल्ली परिणिष्ट में आगे देंगे।

श्री कवरभान जी के परिवार का परिचय निम्न प्रकार है :-

# श्री कंवरभान जी सिंगवी के परिवार का परिचय

श्रीमान कंवरभान जी का परिचय पूर्व पृष्ठों मे दिया जा चुका है अब उनके परिवार का परिचय दिया जा रहा है। आपके श्री आसानन्द जी, श्री खुशीराम जी, श्री अर्जु नलाल जी, श्री शम्भूकुमार जी चार पुत्र है। उनका एव उनके परिवार का परिचय निम्न प्रकार है:—

### श्री आसानन्द जी



श्रीमान कंवरभान जी सिंगवी के घर डेरागाजीखान में सन् 1904 की आपका जन्म हुआ। आप प्रारम्भ से ही अपने पूर्वजों की तरह धर्मात्मा एवं निष्ठावान व्यक्ति थे। यूवावस्था से ही समाज की सभी गतिविधियों में उत्माह पूर्वक भाग लेते थे।

शास्त्राभ्यास में आपको विशेष हिन थी। फलम्बरूप अल्पवय में ही आपने आध्यात्मिक शास्त्रों का अंध्छा अभ्यास कर लिया था। बुद्धि-जीवी होने के नाते आपने अपने ह्यत्रसाय में विशेष प्रगति की। पेट्रोल, मिट्टी का तेल तथा जनरल मचन्द्रम आपने अपने ह्यत्रसाय को हेनागाजी-खान में बड़े पैमाने पर बहाया जिनमें आपके संस्थान मोनीराम संबर्भान जैन की गणना गहर के प्रमुख ह्यत्र-साथियों में होने लगी। पाकिस्तान बनने पर जब मारकाट होने लगी व देहातो से भाग भाग कर लोग डरागाजीखान मे आने लगे तो आपने अपने मुहल्ले मे कैम्प लगा कर काफी लोगो को आश्रय दिया तथा जैन समाज की ओर से सैकडो व्यक्तियो को भोजनादि की कई दिनो तक व्यवस्था की तथा दि० जैन समाज के कई परिवार जो अपनी दुकाने आदि वद करके भारत चले गये थे, अथवा जो परिवार वहा मौजूद भी थे उस विपत्ति की घडी मे अपनी जान की परवाह न करते हुए उनकी दुकाने खुलवाकर अथवा उनका माल आदि विकवाकर जो भी धनराशि एकत्रित हो सकी उसे इकट्ठा करके संबधित व्यक्तियो को दिलवा दी अथवा भिजवा दी।

उस कठिन समय मे जब सब लोग अपने अपने परिवारो को सुरक्षित भारत पहुँचाने की चिंता में ग्रस्त थे उस समय आपने तथा दीवानचन्द जी सिंगवी ने अथक प्रयत्न करके पूरी समाज, जिन प्रतिमाओं एव हस्तलिखित शास्त्र भण्डार को सुरक्षित भारत ले आने का साहसिक कार्य किया।

डेरागाजीखान से आने के पक्चात् आप जयपुर मे बस गये और वहा भी अपने परिवार के साथ उसी सस्थान के नाम से अपना व्यवसाय करने लगे।

जयपुर आकर आपने रुचि लेकर दि॰ जैन मन्दिर आदर्शनगर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया तथा आप सन् 1965 मे मुलतान दि॰ जैन समाज के अध्यक्ष पद पर आसीन होकर समाज के कई प्रमुख कार्यों को सम्पन्न कराया।

दिनाक 19 जनवरी 1969 को थोडे समय की वीमारी मे आपका असामयिक निधन हो गया।

आपकी स्मृति मे आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रामोदेवी एवम् तीनो सुपुत्रो ने महावीर कल्याण केन्द्र भवन मे एक अतिथि गृह वनवाकर समाज को अपूर्व सहयोग दिया है। श्री कैलाशचन्द जो, श्री नेमोचन्द जो, श्री ओम प्रकाश जो, आपके तीन सुपुत्र है जो अपने पैतृक मोतीराम कवर भान जैन सस्थान में कार्यरत हैं। आपका निवास स्थान मकान नम्बर 586, गलो नम्बर 3, आदर्शनगर जयपुर, में है।

### श्री खुशीराम जी

श्री खुशीराम जी का जन्म श्रीमान कंवरभान जी के घर 70 वर्ष पूर्व डेरागाजीखान मे हुआ था। आप प्रारम्भ से ही ओजस्वी, शातिप्रिय एवं व्यवसाय मे निपुण व्यक्ति थे। पाकिस्तान बनने के पश्चात् जयपुर मे आकर आपने अपने व्यवसाय को बढाने मे अपने परिवार को सिक्रय सहयोग दिया।

आप धार्मिक नित्य कियाओं के पालन में भी सदैव तत्पर रहते थे। आपने अपने पिता स्वर्गीय कवरभान जी एवं बड़े भाई स्वर्गीय श्री आशा-नन्द जी की भावना के अनुरूप दि० जैन मन्दिर आदर्शनगर में स्वाध्याय भवन का निर्माण अपने संस्थान श्री मोतीराम कवरभान जैन द्वारा करवा दिया।



श्री शीतलकुमार आपके एक मात्र पुत्र है। 64 वर्ष की आयु मे हृदय गित एक जाने के कारण दिनांक 1-6-73 को आपका आकस्मिक निधन हो गया। आपका निवास मकान नम्बर 587, गली नम्बर 3, आदर्शनगर जयपुर, मे है।

आपकी स्मृति मे आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पद्मावती एव सुपुत्र श्री शीतल कुमार ने महावीर कल्याण केन्द्र आदर्शनगर जयपुर मे जनोपयोगी औषधालय भवन का निर्माण कराके सदा के लिये आपकी स्मृति चिरस्थाई वना दी।

अ।प अपने सस्थान श्री मोतीराम कवरभान जैन, जौहरी वाजार के प्रमुख सचालक थे।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पद्मावती सहनशील, धर्मज, दयालु, परोपकारी एव विदुषी महिला है।

आपके पुत्र श्री शीतल कुमार भी आपके पद चिन्हो पर चलते हुए उसी सस्थान मे भागीदार के रूप मे कुशल व्यवसायी है तथा आप स्वभाव से कोमल, धर्मानुरागी, सहृदय एव उदीयमान नवयुवक कार्यकर्ता है।

### श्री अर्जुन लाल जी

श्री अर्जु नलाल जी का जन्म श्री कंवरभान जी के घर दिनांक 21-4-1925 ई. को डेरागाजीखान में हुआ था। आप अपने पिना के तीसरे पुत्र है। आपने डेरागाजीखान में मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। फिर उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु वाराणसी गये।

वहा से आने के पश्चात् डेरागाजीखान में ही आप अपने पैतृक व्यवसाय में लग गये। पाकिस्तान वनने के पश्चात् जयपुर में आकर अपने पिता एवं वड़ें भाइयों के साथ अपने संस्थान मोतीराम कवरभान जैन जौहरी वाजार में कार्यरत हुए और अपने परिवार सहित अपने संस्थान के कार्य में काफी प्रगति की।



पिता एवं अपने दो वहें भाइयों के देहावसान के बाद, परिवार के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में अपने सस्थान का सचालन सुचार रूप से कर रहे हैं। आप स्वभाव से धर्मज्ञ एवं अध्यात्म प्रेमी है।

आप 10 वर्ष से समाज के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत होकर सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियो मे पूर्ण सहयोग दे रहे है।

आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती शीला देवी है। श्री तेजकुमार जी आपके मात्र एक सुयोग्य पुत्र है तथा आपकी तीन पुत्रिया है।

आपका निवास स्थान मकान नम्बर 588, गली नम्बर 3, आदर्णनगर जयपुर मे है। फोन नम्बर 63727 है।

# श्री शंभुकुमार जी



श्री शमुकुमार जी श्री कवरभान जी सिंगवी के चौथे सुपुत्र है। आपका जन्म डेरा-गाजीखान में सन् 1929 को हुआ था। आपने डेरागाजीखान एवं देहली हिन्दू कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। पाकिस्तान से आने के परचात् जयपुर में आपने अपने परिवार के साथ अपनी फम मोनीराम कवरभान जैन में कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। वृद्धिजीवी एवं कर्तव्य-निष्ठ होने के कारण आपने अपने व्यात्रसायिक कार्य में आशातीत सफलता प्राप्त की एवम् अपने सस्थान की उन्नित में आपका सिक्रय योग है। आप धार्मिक एवम् सामाजिक गतिविधियों में रुचिपूर्वक भाग लेते है।

सेवाभावी होने के नाते श्री महावीर कल्याण केन्द्र मे औषधि ऋय एव उसके निर्माण विभाग का सचालन अपना वहुमूल्य समय देते हुए विशेष कुशलता पूर्वक विधिवत कर रहे है।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी है। आपके सजय एव रोहित दो पुत्र एव एक पुत्री है।

आपका निवास मकान नम्बर 539, गली नम्बर 3, आदर्शनगर जयपुर-4 है। फोन नम्बर दुकान—72769 निवास—63727



# श्री आसानंद जी के तीन पुत्र श्री नेमोचंदजी



निवास मकान न० 586, गली नं० 3, आदर्भ-नगर, जयपुर-4 मे है।



#### श्री कैलाशचन्द जी

श्री कैलाणचन्द जी का जन्म भी डेरागाजीखान में आणानन्द जी के घर हुआ था। स्कूली शिक्षा के वाद आप भी अपनी फर्म मोत्तीराम कँवरमान जैन में कार्य कर रहे हैं। आपकी पत्नी का नाम चन्द्रा जैन है। आपके मात्र एक पुत्र अजय एव एक पुत्री है। निवास मकान नम्बर 586, गली नम्बर 3, आदर्शनगर, जयपुर-4 है। फोन नम्बर 78464 है।



#### श्री ओमप्रकाश जी

आपका जन्म भी श्री आशानन्दजी के घर हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आप भी अपनी फर्म मोतीराम कॅवरभान जैन मे कार्यरत हुए। आपकी पत्नी का नाम इन्द्रा जैन है। आपकी सतान राजीव पुत्र एवं दो पुत्रिया हैं। आपका निवास चलाट नम्बर 586 आदर्श नगर जयपुर-4 मे अपने भाइयों के साथ है।



### श्री खुझीराम जी के पुत्र श्री शीतलकुमार जी

श्री शीतलकुमार जी खुशीराम जी के एक मात्र पुत्र हैं। इनका जन्म सन् 1946 डेरागाजीखान में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आप अपनी फर्म मोतीराम कँवरभान जैन मे अपने विभाग का वडी कुशलता से सचालन कर रहे है। आप धमंत्र, बुद्धिजीवी, सहनशील, होनहार युवक हैं। धार्मिक एव समय-समय पर होने वाले सामाजिक कार्यों में आप रुचिपूर्वक भाग लेते है। इसी का परिणाम है कि कई वर्षों से आप आदर्श जैन मिणन के अध्यक्ष चले आ रहे हैं। गुप्त दान आदि में भी आपकी उल्लासपूर्वक रुचि रहती है। इसी भावना से आपने महावीर जीव कल्याण समिति के कोष मे अच्छी अर्थ सहायता देकर



समाज को एक अच्छी संस्था की स्थापना मे योग दिया है। आपकी पत्नी का नाम सुदेश कुमारी है। आपके शरद नाम का पुत्र एव एक पुत्री है। निवास मकान नम्बर 587, गही नम्बर 3, आदर्श नगर, जयपुर मे है।



# श्री तेजकुमार जी श्री अर्जु नलाल जी के पुत्र

आप श्री अर्जु नलाल जी के एक मात्र पुत्र है। आपका जन्म दिनांक 15 नवम्बर 1946 को डेरागाजी-खान में हुआ था। जयपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् विशेष अध्ययन के लिए आप अमेरिका गये और वहाँ से पी. एच. डी. की डिग्री प्राप्त कर भारत वापिस आये। अब आप राजस्थान विश्व-विद्यालय मे प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है।

आपकी पत्नी का नाम मनता जैन है तथा आपकी मात्र तीन पुत्रिया है। आप अपने पिता के साथ मकान नम्बर 586, आदर्शनगर, जयपुर मे निवास करते है।

# श्री संजयकुमार जी श्री शम्भुकुमार जी के पुत्र

आपका जन्म श्री शंभुकुमार जी के घर सन् 1961 को जयपुर मे हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् चार्टेर्ड एकाउन्टेन्ट की शिक्षा देहली मे प्राप्त कर रहे है। आपके छोटे भाई रोहित जैन मान्न अभी 7 वर्ष के है।



000

#### श्री करमचन्द जी सिगवी

श्री करमचन्द जी श्री मोतीराम जी के पुत्र थे। आपके श्री प्रेमचन्द जी एवं श्री गिरधारीलाल जी दो पुत्र थे, जिनके परिवारो का परिचय निम्न प्रकार है —

### श्री प्रेमचन्द जी सिंगवी एव उनका परिवार

श्री प्रेमचन्द जी सिंगवी का जन्म श्रीमान करमचन्द जी के घर डेरागाजीखान मे वि॰ सवत् 1949 मे हुआ था। आप स्वभाव से सरल परिणामी एवं धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। आपके श्री जयकुमार, सन्त-कुमार, जम्बूकुमार, दिवेशकुमार, अशोककुमार पाँच पुत्र एव दो पुत्रिया है। आपकी धर्मपत्नी का नाम टिकाई वाई है। निवास-प्रेम निवास जे-238 आचार्य कृपलानी मार्ग, आदर्शनगर, जयपूर-4 मे है।

आपका आकस्मिक स्वर्गवास विक्रम सवत् 2023 मे हृदयगति रुक जाने से 74 वर्ष की आयु मे जयपुर में हो गया।



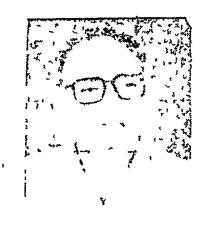

### श्री जयकुमार जी

आप श्री प्रेमचन्द जी के सबसे बडे पुत्र हैं, आपके नाना के कोई पुत्र नहीं होने से आप उनके गोद चले गये। आपका विस्नृत विवरण समाज के मत्री के रूप मे दिया जा चुका है। आपके सुरेशकुमार एवं रमेश कुमार दो पुत्र है।

### श्री संतकुमार जी

श्री संतकुमार प्रेमचन्द जी के दूसरे पुत्र है। स्कूली शिक्षा के वाद आप व्यवसाय में लग गये। आप उत्साही कर्मठ कार्यकर्ता है। अपने परिवार को बनाने में आपका अच्छा योगदान है। आपकी पत्नी का नाम पुष्पादेवी है। आपके श्री रिवकर एवं सजयकुमार दो पुत्र एवं तीन पुत्रिया है। अपने संस्थान कर्मचन्द प्रेमचन्द जैन कटला पुरोहित जी जयपुर में कार्यरत हैं। आप अपने भाडयों के माथ प्रेम निवास में रहते है।



### श्री जम्बूकुमार जी



आप श्री प्रेमचन्द जी के तीसरे पुत्र हैं। आपका जन्म सन् 1933 मे मुलतान मे हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप व्यवसाय करने लगे। कुशाग्र बुद्धि, मिलनसार एव उत्साही कार्यकर्ता होने के नाते आपने अपने व्यवसाय मे अच्छी प्रगति की है। आपकी पत्नी उमिला देवी है। आपके एक पुत्र दीपक एवं तीन पुत्रिया है। फर्म चौथूराम जयकुमार जौहरी बाजार जयपुर मे आप पार्टनर है। प्रेमनिवास मे आप रहते है।

# श्री दिवेशकुमार जी

आपका जन्म प्रेमचन्द जी के घर सन् 1939 मे मुलतान मे हुआ। स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आप व्यदसाय वर रहे हैं। आप अपने व्यवसाय मे कठिन परिश्रमी व कर्मठ कार्यकर्ता है। आपकी पत्नी का नाम चेलना देवी है।

आपके केवल तीन पुत्रियां है। आष भी प्रम-निवास में अपने भाइयो के साथ रहते है।

# श्री अज्ञोककुमार जी

अशोक कुमार का जन्म भी मुलतान मे संवत् 2001 में प्रेमचन्द जी के घर हुआ था। आप उनके सबसे छोटे पुत्र है। स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अपने व्यवसाय में कार्यरत हुए। बुद्धिजीवी होने के नाते आपने अपने व्यवसाय में अच्छी तरक्की की है। धर्मात्मा एव सद्गृहस्थ के संयमरूप रात्रि भोजन भक्ष अभक्ष त्याग रूप अपना जीवनयापन कर रहे हैं। आप चौथूराम जयकुमार जौहरी बाजार जयपुर में पार्टनर है। फोन नम्दर 76104 है। आपके अजय व अरुण दो पुत्र एवं एक पुत्री है। आपकी पत्नी का नाम श्रीमती सविता जैन है। आप प्रेम निवास में ही रहते है।





# श्री जयकुमारजी के पुत्र

### श्री मुरेशकुमारजी



अापका जन्म जयकुमारजी के घर पर वित्रम सवत् 2001 मे मुलान नगर मे हुआ था। स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अपने व्यवसाय मे कार्य करने लगे। आप अपने पिता की तरह ही धार्मिक एव सामाजिक गतिविधियों में रुचि पूर्वक भाग लेते है। नित्य देव पूजन आदि वड़े उत्साह एव लगन से करते है। इस समय आप अपनी फर्म कर्मचन्द प्रेमचन्द जैन कटला पुरोहितजी, जयपुर में कार्यरत है। आपकी पत्नी का नाम शमा जैन है और आपके विशाल, विकाश एव अनुज नीन पुत्न है। आप अपने

पिता के साथ प्रेमिनवास मे रहते है।

### श्री र मेशकुमारजी

आपका जन्म दिल्ली में विक्रम सवत 2005 में जयकुमारजी के घर पर हुआ था। वचपन से ही आपको वालीवाल आदि खेलों में भाग लेने का अच्छा जौक है। आज तक आप उन्हीं में भाग लेते रहे है। आपने एम ए एल एल वी करने की उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना व्यवसाय करने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम मधु जैन है। आपकी मात्र दो पुत्रिया है। निवास — 675 आदर्शनगर, जयपुर। व्यवसाय –महावीर जनरल स्टोर, त्रिपोलिया वाजार। जयपुर—302004, फोन 75694।



#### 338

### श्री गिरधारीलालजी सिंगवी एवं उनका परिवार

श्री गिरधारील।लजी का जन्म श्री करमचन्दजी सुपुत्र श्री मोतीरामजी सिगवी के घर पर डेरागाजीखान मे हुआ था। आप जनरल मर्चेन्ट का व्यवसाय करते थे। पाकिस्तान वनने के पश्चात् आप जयपुर आये, क्षयरोग के कारण अपका स्वर्गवास अल्प आयु मे ही हो गया। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरी देवी है। आपके श्री महेन्द्र कुमार, श्री वीरकुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार तीन पुत्र है।

1



# श्री महेन्द्र कुमारजी

आपका जन्म डेरागाजीखान मे सन् 1939 मे हुआ। जयपुर मे स्कूली शिक्षा के पश्चात् आप स्टेट बंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर मे कैणियर के पद पर कार्यरत है। आपकी पत्नी का नाम विमला देवी है। आप उत्साही कार्यकर्ता है और मुलतान दिगम्बर जैन समाज के कई वर्षों से कार्य-कारिणी के सदस्य हैं। आपके ससुर के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उनका व्यवसाय भी आपको मिला।

उनका संस्थान ताराचन्द आशानन्द जैन नेहरू बाजार, जयपुर मे है। सस्थान का फोन नम्बर 72943 है। आपने अभी आदर्शननर जयपुर मे अपना भवन श्यामाप्रसाद मुकर्जी मार्ग, प्लाट नम्बर बी-10 ए मे वनाया है। आपके सजय व पीयूष दो पुत्र है।

# श्री वीर कुमारजी

श्री वीर कुमार का जन्म भी डेरागाजीखान मे हुआ था। स्कूली शिक्षा के वाँद मोटर मैकेनिक का कार्य सीख कर स्कूटर व रिपेयरिंग एव पार्टस का व्यवसाय करने लगे। आपकी संस्थान जैन ऑटोरिपेयरिंग का पुलिस मैमोरियल जयपुर मे है। जिसका फोन नम्बर 68123 है। आपकी धर्मपत्नी का गाम र जना है। आपके अचिन एक पुत्र है।

### सुरेन्द्र कुमार

श्री सुरेन्द्र कुमार गिरधारी लालजी के तीसरे पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम अनीता है। आप ताराचन्द आशानन्द जैन, नेहरू बाजार, जयपुर सस्थान मे कार्यरत है। आपके चिन्नू एक पुत्र है।

### 988

श्री हीरानंदजी पुत्र श्री जेठानंदजी के परिवार का परिचय श्री हीरानन्दजी के दो पुत्र है श्री दयालचन्दजी, व श्री पोखरदासजी है।



### श्री दयालचंदजी

श्री दयालचन्दजी सुपुत्र श्री हीरानन्दजी का जन्म डेरागाजीखान मे हुआ था। आप डेरागाजीखान एव मुलतान मे व्यवसाय करते थे। पाकिस्तान बगने के पश्चात् आप जयपुर आकर रहने लगे। स्वभाव से आप तीक्ष्ण बुद्धि, कर्मठ व्यवसायी थे। शास्त्र सभा मे तत्वचर्चा प्रेमी श्रोता थे। आपके-निम्न तीन पुत्र है।

### श्री दयालचंदजी के पुत्रं श्री भगवानदासजी

श्री भगवानदासजी दयालचन्दजी के प्रथम पुत्र है। पाकिस्तान से आकर जयपुर मे बस गये। आपके दिलीप, अशोक, व राजेन्द्र तीन पुत्र है। आप चाकसू का चौक घी वालो का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर मे रहते थे। दिनाक 12-6-81 का थोड़े समय की वीमारी के कारण आपका स्वर्गवास हो गया। आपकी धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मी देवी है।



#### श्री चिमनलालजी

श्री चिमनलालजी दयालचदजी के द्वितीय पुत्र है। मुलतान मे आप व्यवसाय करते थे। कुशाग्र बुद्धि होने से व्यवसाय मे अच्छी उन्नति की थी। पाकिस्तान बनने पर समाज को भारत मे लाने के लिये वायुयानों का प्रबन्ध करने मे आपका भी बहुत बडा योग था। आपकी धर्मपत्नी का नाम शकुन्तला देवी है। आपकी दो पुत्रिया है। सन् 1948 मे थोडे समय की बीमारी से 45 वर्ष की अल्प आयु मे ही आपका स्वर्गवास हो गया।



#### श्री शांतिलालजी

श्री शातिलालजी दयालचन्दजी के तीसरे पुत्र है। आपका जन्म मुलतान मे हुआ था। हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर आप जयपुर मे व्यवसाय करने लगे। तीक्ष्ण बुद्धि होने से आपने व्यवसाय मे अच्छी प्रगति की। आप समाज की कार्य-कारिणी के कई वर्षों से सदस्य है। आपकी धमपत्नी का नाम प्रकाश देवी है। आपके चन्द्रशेखर, रिवकुमार, व संजयकुमार तीन पुत्र है। जेठानन्द चिमनलाल के नाम से कटला पुरोहितजी मे आपका व्यवसाय है। मकान नम्बर 577 गली नं०2 आदर्शनगर जयपुर मे निवास है।



### श्री चन्द्रेश कुमार

श्री चन्द्रेशकुमार की धर्मपत्नी पिंकी जैन है। इनका एक पुत्र व्यवसायी एवं निवास





# श्रो पोखरदासजी सिंगवी

आपका जन्म हीरानन्दजी के सुपुत्र श्री जेठानन्दजी सिगवी के घर पर डेरागाजीखान मे हुआ । थोड़े समय पण्चात् आप मुलतान आकर व्यनसाय करने लगे।

प्रारम्भ मे साधारण परिस्थित मे होते हुए भी अथक परिश्रम से आपने मुलतान मे अच्छी आर्थिक उन्नति कर ली थी और अर्हद भक्ति आदि दैनिक! धार्मिक कृत्यो का पालन करते हुए जीवन यापनं करने लगे।

पाकिस्तान बनने के बाद आप जयपुर आकर बस गये। भाग्य ने आपका साथ दया, व्यवसाय मे आप निरन्तर प्रगति करने लगे, आपकी गणना समाज के अच्छे व्यवसायियों में होने लगी।

स्वाध्याय मे आपकी अच्छी रुचि है, आध्यात्मिक तत्व चर्चा से आपको विशेष लगाव है इसलिये कई बार आप सोनगढ़ भी जाते रहे है।

स्वभाव से आप विनम्न, दयालु, परोपकारी एव धर्मनिष्ठ है। असहायो की सहायता गुप्त रूप से करते एव कराते रहते है।

आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती किशनी देवी है। श्री भागचन्दजी [कुँतीलाल] व श्री वीर कुमार आपके दो पुत्र है जो स्नात्कोत्तर शिक्षा प्राप्त करने पर भी आपके साथ व्यवसाय मे कार्यरत है, उसमे उन्होने उन्नति की है।

आपके निम्न सस्थान है —

- 1. हीरानन्द पोखरदास जैन, हौजरी मर्चेन्ट, कटला पुरोहितजी, जयपुर । फोन नम्बर 76822
- 2. वीरेन्द्रा होजरी फैक्ट्री 440 आदर्शनगर जयपुर-302004 निवास: प्लाट नम्बर 440, गली नम्बर 2, आदर्शनगर जयपुर-4 मे है।

# श्री पोखरदासजी के पुत्र श्री भागचंदजी [कुंतीलाल]



श्री भागचन्द का जन्म मुलतान नगर मे दिनाक 15-8-35 को हुआ था । आप वी ए तक शिक्षा प्राप्त कर अपने व्यवसाय में लग गये। बुद्धि जीवी होने के नाते अपने व्यवसाय में काफी उन्नति की है। आप समाज की कार्यकारिणी के सदस्य है। कटला पुरोहितजी जनरल मर्चेट ऐसोसियेशन के मन्त्री एवं कई व्यवसायिक संस्थाओं के पदाधिकारी तथा सित्रय कार्यकर्ता है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती चन्द्र प्रभा जैन है। आपके राजीव व मनीष दो पुत्र तथा एक पुत्री है। आप अपने पिता के साथ उपरोक्त फर्मों में कार्यरत है और पिता के साथ रहते है।

### श्री वीरकुमारजी



श्री वीरकुमारजी श्री पोखरदासजी के दूसरे पुत्र है। आपका जन्म भी मुलतान में दिनाक 12-9-39 को हुआ था। बी कॉम तक शिक्षा प्राप्त कर आप अपने पेतृक व्यवसाय में संयुक्त परिवार के साथ कार्यरत है। कठिन परिश्रमी होने से आपने अपने व्यवसाय में अच्छी प्रगति की है और आप में धर्मवृद्धि भी है। आपकी पत्नी का नाम श्रीमती कौशल देवी है। आपकी मात्र तीन पुत्रिया है। अपने परिवार के साथ उपरोक्त मकान में निवास करते है।

# श्री दासूरामजी सिंगवी का परिवार

श्री दासूराम जी जो समाज मे जिनदासमल जी के नाम से अधिक प्रख्यात थे लुजिदामल के वंशज है। जिनकी वशावली पृष्ठ 35 पर है तथा दासूराम जी का परिचय भी विशिष्ट व्यक्ति परिचय परिच्छेद पृष्ठ 77 मे दिया जा चुका है। आपके तीन पुत्र है -श्री चादारामजी, श्रीमाधोदासजी व श्री बलभद्रकुमारजी। जिनमे श्री चादारामजी व श्री माधोदासजी के परिवारों का परिचय आगे दिया जा रहा है, श्री वलभद्रकुमार का परिचय पहिले पृष्ठ 107 में आ चुका है।

### श्री चांदारामजी

श्री चादारामजी का जन्म श्री दासूरामजी [जनदासमलजी] सिगवी के यहा मुलतान में हुआ था आप उत्साही कार्यकर्ता के साथ अच्छे व्यवसायी भी थे। आपके मन में जीव मात्र की सेवा का अति उत्साह था। मुलतान में 'मुलतान सेवा समिति' के नाम की उच्च कोटि सेवा भावी सस्था के प्रमुख कार्यकर्ता थे। आप की पत्नी श्रीमती खन्डी वाई का अल्प समय मे ही स्वर्गवास हो गया किर आप की दूसरी शादी हुई।दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती रोशनो वाई है। थोडे समय बाद दुर्घटना से



युवावस्था में आपका भी स्वर्गवास हो गया । आपके एक मात्र पुत्र श्री ठाकुरदास थे जिनका भी विमारी के कारण जवानी मे ही स्वर्गवास हो गया । उनकी धर्मपत्नी का नाम पुष्पा देवी है । ठाकुरदास के एक लड़का सजय है तथा दो पुत्रियां है ।



# श्री माधोदासजी

श्री माधोदासजी भी श्री दासूरामजी [जिनदासमल] सिगवी के सुपुत्र है। आपका जन्म मुलतान में हुआ था। आप बहुत अच्छे व्यवसायी एवं धर्मज्ञ, जिनेन्द्र भक्त व्यक्ति है व देव पूजन में आपकी बहुत अभिरूचि है। समाज में कीई भी पूजन विधान आदि हो आपका उसमें प्रमुख योगदान रहता है और नित्य पूजन करना दिनचर्या में प्रथम कार्य है। पाकिस्तान बनने के पश्चात् आप जयपुर में आकर रहने लगे और फतहचन्द दासूराम जैन कलर एण्ड केमिकल मर्चेन्टस्, नवाब सहाब की

हवेली, त्रिपोलिया बाजार में व्यवसाय कर रहे है। आपकी धर्मपत्नी को नाम श्रीमती सोहन देवी है। आपके श्री निहालचन्द एक पुत्र एवं एक पुत्री है।

सस्थान—फतहचन्द दासूराम, नवाब सहाब की हवेली, त्रिपोलिया बाजार जयपुर

निवास—593 गली नम्बर 3, आदर्शनगर, जयपुर-4 श्री निहालचन्दजी

श्री निहालचन्दजी जैन श्री माधोदास के एक मात्र पुत्र है । आप होनहार एव ओजस्वी व्यक्ति है। अल्पावस्था मे ही आप आर. ए. एस की परीक्षा पास कर राज्यः सेवा में कई उच्च पदों पर कार्यरत रहे और कई बार दिल्ली आदि मे उच्च पदो पर राजस्थान से वुलाये गये और राज्य की ओर से उच्च प्रशिक्षण हैतु दिदेश भी गये। कुशाग्र बुद्धि एव कुशल प्रशासक होने के नाते थोडे समय मे ही आप आई ए एस [भारतीय प्रशासनिक सेवा] मे पदोन्नत होकर राजस्थान मे कई स्थानो पर कलेवटर के पदो को गौरवान्वित करते रहे। वर्तमान मे आप दिल्ली नगरपालिका के उप प्रशासक के पद पर कार्य कर रहे है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती निर्मला देवी है, आपके नीरज नाम का पुत्र एव एक पुत्री है। आपका स्थाई निवास पिताजी के साथ है।

#### 080

श्री जस्सूरामजी सुपुत्र श्री नोतनदासजी श्रीलीलाराम प्रवीत्र श्रीलुणिदामल सिंगवी के वोसाराम, भोलाराम, गेलाराम, गेगनदास चार पुत्र थे। जिसमे वोसाराम के एक मात्र पुत्र उत्तम चन्द थे। जिनका अल्प आयु मे ही स्वर्गवास हो गया था। वाकी तोनो का परिचय आगे दिया जा रहा है।

### श्रीमान् भोलाराम जी सिगवी



श्री भोलारामजी सिंगवी पुत्र श्री जस्सूरामजी पौत्र श्री नोतनदासजी के घर डेरागाजीखान मे जन्म हुआ। कुछ समय वाद आपने मुलतान मे आकर अपना व्यवसाय भोलाराम ताराचन्द जैन के नाम से प्रारम्भ किया और आप थोड़े समय मे ही एक अच्छे व्यवसायी के रूप मे प्रख्यात हो गये। आप स्वभाव से ही कोमल एव धर्म-निष्ठ तथा सादगी से जीवन व्यतीत करने वाले थे। आपका समाज मे प्रमुख व्यक्तियों मे स्थान था।

आप समाज के कार्यों में बहुत रुचि लेते थे । धार्मिक उत्सवो मे आप उत्साह पूर्वक भाग लेकर धर्म प्रभावना में अच्छा योग दान देते थे। पाकिस्तान वनने के वाद

आप दिल्ली जाकर रहने लगे। आपने प्रारम्भ मे मन्दिर निर्माण कार्य मे हर्ष पूर्वक अच्छा आर्थिक योगदान दिया। थोडे समय बाद आपका स्वर्गवास हो गया। आपके श्री ताराचन्दजी, ईश्वरदासजी, द्वारकादासजी, नरेन्द्रकुमारजी एव श्री नियामतरामजी पांच लडके है। जो अपने-अपने व्यवसाय मे निपुणता के साथ लगे हुए है।

#### श्री ताराचन्दजी

श्री ताराचन्दजी अपने पिता के साथ मुलतान में व्यवसाय करते थे। पाकिस्तान बनने के पश्चात् कुछ दिन दिल्ली अहमदगढ एवं जयपुर में अपने संयुक्त परिवार के साथ व्यापार किया। उसके बाद आप अहमदगढ (लुधियाना पंजाब) में अलग व्यवसाय करने लगे। आप स्वभाव से कोमल एवं श्रद्धालु व्यक्ति है। आपकी धर्मपत्नी का नाम मनोरमा देवी है, जो काफी धर्मज एवं धार्मिक गीत बोलने में रुचि रखती है एवं स्वाध्याय प्रेमी हैं। आपके श्री ठाकरदास एक मात्र पुत्र एवं दो पुत्रियां है।

# श्री ताराचंदजी के पुत्र श्री ठाकरदासजी

श्री ठाकरदास का जन्म मुलतान में ताराचन्दजी के घर हुआ था। पाकिस्तान बनने के बाद आप दिल्ली आगये व उच्च शिक्षा प्राप्त कर आप अलग-व्यवसाय करने लगे। बुद्धिजीवी एवं अथक परिश्रमी होने से अकेले होते हुए भी आपने अपने व्यवसाय में अच्छी प्रगति की। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती संतोष जैन है जो बी. ए., बी. टी. उच्च शिक्षा प्राप्त है। आपके संजीव, राजीव एवं किपल तीन पुत्र है आप एजूकेशनल प्रोडक्टस् (इडिया) 504 कूचापातीराम देहली प्लास्टिक कारखाना संस्थान के मालिक है। 455 खारीबावली दिल्ली में रहते हैं।

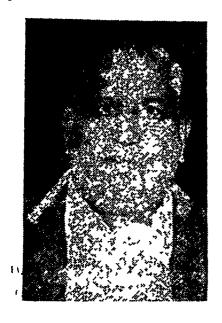

000

#### श्री ईश्वरचन्दजी

श्री ईश्वरचन्दजी का जन्म श्री भोलारामजी सिंगवी के घर पर मुलतान में हुआ था। स्कूली शिक्षा आप्त कर उच्च शिक्षा हेतु आप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी गये जहां लौकिक शिक्षा के साथ-साथ स्यादवाद महाविद्यालय में आपने धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त की। वहां से आने के पश्चात् अपने पिताश्री के साथ व्यवसाय में संलग्न हुए।

पाकिस्तान बनने के परचात् जयपुर में आकर व्यवसाय करने लगे । सामाजिक-क्षेत्र में भी आप अच्छे कार्यकर्ता है। तत्व चर्चा में भी आपकी अच्छी रुचि है। इस समय आप समाज के कोषाध्यक्ष है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती राजकुमारी जैन है और आपके एक पुत्र श्री दिनेश कुमार है। आपकी फर्म भोलाराम ईश्वरचन्द जैन दूनी हाउस नेहरू बाजार जयपुर में है। निवास 613 जैन मंदिर के पास आदर्शनगर में है।



### श्री ईश्वरचन्द जो के पुत्र दिनेशकुमार जी

श्री दिनेशकुमार श्री ईश्वरचन्दजी सिंगवी के सुपुत्र है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप जयपुर नावल्टी 21 नेहरू वाजार मे व्यवसाय कर रहे है। आप अपने पिता श्री ईश्वरचन्दजी के साथ आदर्शनगर मे रहते है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती मीनाकुमारी जैन है आपके दो पुत्रिया है।

#### श्री द्वारकादास जी

श्री द्वारकादास जी जैन का जन्म दिनांक 9-4-35 मे श्री भोलाराम जी के घर हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के वाद आप व्यवसाय करने लगे। आप अपने व्यवसाय में कर्मठ कार्यकर्त्ता एवं स्पष्टवादी है। अपने व्यवसाय में आपने अच्छी प्रगति की है और समाज के धनी व्यक्तियों में माने जाते है। आपकी धर्मपत्नी का नाम सुमित्रा देवी है। आपके एक पुत्र उमेश कुमार एव एक पुत्री है। आपका निवास स्थान 438 आदर्श नगर में है और फर्म का नाम मैंसर्स भोलाराम द्वारकादास जैन, स्टेशनरोड जयपुर है व फोन नम्बर 76689 है।





### श्री द्वारकादास जी के सुपुत्र उमेशकुमार जी

श्री उमेशकुमार सुपुत्र श्री द्वारकादाम जैन का जन्म दिनाक 9-9-1955 को हुआ। आपने वी. ए. तक की शिक्षा प्राप्त करने के वाद अपना व्यवसाय बेबी टायज सेन्टर नेहरू वाजार में शुरू किया। आप अपने पिता के साथ आदर्श नगर में रहते हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती अन्जु जैन है।

# श्री राजेन्द्रकुमार जी (गुल्लू)

श्री राजेन्द्र कुमार जी भी भोलाराम जी के सुपुत्र हैं। स्कूली शिक्षा के पश्चात् आप व्यवसाय मे अपने भाइयों के साथ फर्म भोलाराम ईश्वरचन्द के साथ कार्यरत रहे। कुछ समय पश्चात् अलग हो जाने पर आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा। अब आपने अपना अलग व्यवसाय मोबिल ऑयल का प्रारम्भ किया जो अब बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आपकी धर्मपत्नी का नाम मन्जु जैन है तथा आपके पुत्र मनीष, विनीश तथा एक पुत्री है। आपका निवास बिडला भवन, ठोलिया धर्मशाला के पास, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर में है।



#### श्री न्यामतराम

श्री न्यामतराम(डोगरा)भोलाराम जी के पाँचवे पुत्र है। आप अपने भाई द्वारिका-दास के साथ कार्यरत है। आपकी धर्मपत्नी का नाम सिवता जैन है। आपके एक पुत्र नीरज जैन एव एक पुत्री है। आप अपने भाई श्री राजेन्द्र कुमार के साथ घी वालों के रास्ते में रहते है।

000

#### श्री गेलाराम जी सिंगवी

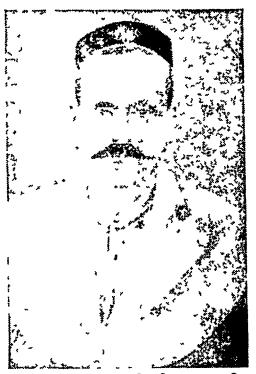

श्री नौतनदासजी के पौत्र, श्री जस्सूराम जी के पुत्र श्री गेलारामजी सिंगवी का जन्म डेरागाजी-खान में हुआ था। आप सरल स्वभावी, परोपकारी धर्मज्ञ एवं कर्मठ कार्यकर्ता थे। आप धार्मिक कार्यों जैसे कि उत्सव जुलूसो आदि के प्रबंध में विशेष रुचि लेते थे। जुलूस आदि निकलवाने तथा उसके लिये सरकार से स्वीकृति आदि लेने में आपका सर्वाधिक योगदान रहता था। आप श्रावक की दैनिक धार्मिक कियाओं में सदैव तत्पर रहते थे।

अपने व्यवसाय मे आप काफी प्रवीण थे इसिलिये डेरागाजीखान मे अपने व्यवसाय मे काफी उन्नित को। फलस्वरूप शहर के बड़े बड़े व्यापारियो मे आपकी गणना होती थी।

भापका देहावसान मुलतान नगर पाकिस्तान मे हुआ था। श्री दीवानचदजी, श्री निहालचन्द जी, श्री शुभचन्दजी, श्री रतन लाल जी, श्री बिसनदास जी तथा श्री-देवीदास जी आपके छ पुत्र हैं जिनमे श्री दीवान चद जी, एव श्री शुभचदजी इस समय वर्तमान में दिल्ली रहते है, तथा श्री रतनलालजी कोटा (राजस्थान) में व्यवसायरत हैं एव श्री निहालचन्दजी बिसनदासजी व देवीदासजी जयपुर में ही निवास करते हैं।

### श्री निहालचन्द जी सिगवी

श्री निहालचन्द जी का जन्म गेलाराम जी सिंगवी के घर डेरागाजीखान में हुआ था। स्कूली शिक्षा प्राप्त करके आप अपने व्यवसाय में लग गये और वहाँ पर आपने कपड़े का काम भी अच्छे स्तर पर किया। पाकि-स्तान बनने के बाद जयपुर आ गये और यहाँ अपने भाइयो के साथ व्यवसाय करने लगे। आप सेक्टर नम्बर 7, मकान नम्बर 255 जवाहर नगर जयपुर में रहते हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सुमित्रादेवी हैं। आपके दो पुत्रियां है।



### श्री रतनलाल जी

श्रीमान रतनलाल जी का जन्म भी गेलाराम जी सिंगवी सुपुत्र श्री जस्सूराम जी सिंगवी के घर डेरागाजीखान में हुआ था। स्कूली शिक्षा के वाद कुछ समय तक आपने वाराणसी में भी शिक्षा प्राप्त की। भारत विभाजन के वाद आप जयपुर आ गये। थोड़े दिन तक आपने अपने भाइयों के साथ व्यवसाय भी किया, वाद में आप कोटा (राजस्थान) में जांकर अपना अलग व्यवसाय करने लगे और वहाँ बस गये है। आप उत्साही कार्यकर्ता है व धर्म में भी आपकी अच्छी रुचि है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती तुलसी देवी है। आपके खुशहालचन्द, भोजराज एवं किशोर कुमार तीन पुत्र एव एक पुत्री है। व्यवसाय-रतन जनरल स्टोर बापू



बाजार कोटा मे है। निवास फ-5 दादावाडी कालोनी कोटा (राज.) मे है। व्यसावाय फोन नम्बर 5360 तथा निवास फोन नम्बर 5896 है।

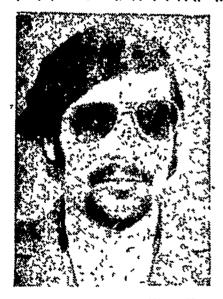

# श्री रतनलाल जी के पुत्र श्री खुशहालचन्द

श्री खुशहालचन्द का जन्म 12-8-1948 को श्री रतनलाल जी के घर मे हुआ था। आप स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर अपने पिताजी के साथ व्यवसाय मे लग गये। आपकी धर्मपत्नी का नाम सुनीता जैन है तथा आपके सोनू एव मोहन दो पुत्र है। आप सयुक्त परिवार के साथ निवास करते है।



#### श्री भोजराज

श्री भोजराज का जन्म 1952 में जयपुर मे श्री रतनलाल जी के घर हुआ। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर व्यवसाय मे लग गये। आपकी धर्मपत्नी का नाम गुलशन जैन है और आपके विक्की जैन एक मात्र पुत्र है। आप रतन एजेन्सी सब्जी मण्डी मे स्टेशनरी का व्यवसाय अपने संयुक्त परिवार के साथ करते हैं और अपने पिता के साथ दादावाड़ी कालोनी में रहते हैं।

### श्री किशोर कुमार

श्री किशोर कुमार का जन्म सन् 1955 मे श्री रतनलाल जी के घर जयपुर मे हुआ था। आप स्नात्को-त्तर शिक्षा प्राप्त कर अपने सयुक्त परिवार के साथ व्यवसाय करने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम रेणु जैन है। आप रतन जनरल स्टोर पर व्यवसाय करते है और अपने सयुक्त परिवार के साथ रहते है।



#### श्री बिशनलाल जी

श्री बिशनलाल जी का जन्म भी श्री भोलराम जी सिंगवी के घर डेरागाजीखान में हुआ था। भारत विभाजन के बाद आप जयपुर आकर रहने लगे। कुछ समय तक भाइयों के साथ संयुक्त व्यवसाय के बाद अब आपने कटला पुरोहित जी में अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं। आपके राजेन्द्र प्रसाद व अनिल दो पुत्र हैं जो आपके साथ व्यवसाय करते हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती चन्द्रकान्ता है। व्यवसाय राजेन्द्र जनरल स्टोर कटला पुरोहितजी जयपुर में हैं। निवास स्थान घी वालों का रास्ता, सूरजमल टोगिया के मकान में है।



### श्री देवीदास जी

श्री देवीदास जी सिगवी का जन्म आज से 51 वर्ष पूर्व श्री गेलाराम जी सिगवी के घर डेरागाजीखान मे हुआ था। पाकिस्तान वनने के बाद आप जयपुर मे आकर वस गये और गेलाराम देवीदास जैन के नाम से चाकसू का चौक, हिल्दयों का रास्ता, जयपुर मे व्यापार करने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कला देवी जैन है और विनोदकुमार जैन मात्र एक पुत्र है। निवास 818 ए-आदर्श नगर, जयपुर में है।



### श्री-गोगनदास

श्री गोगनदास जी श्री जस्सूराम जी के सुपुत्र हैं। उनके दो पुत्र थे खुशीराम एवं प्रेमचन्द हैं।

# श्री खुशीराम

श्री खुशीराम एक कलाकार व्यक्ति है। आपको चित्रकला एव सगीत विद्या का अच्छा अभ्यास है। आप हारमोनियम के बहुत अच्छे मास्टर है और धार्मिक गीत बनाने में भी निपुण है। आपका जन्म मुलतान में हुआ था। मुलतान में ही आप रेल्वे विभाग में कार्यरत हो गये। पाकिस्तान बनने के बाद आप भारत की पश्चिम रेल्वे में कार्य करने लगे। अब आप सेवा निवृत्त हो गये है। स्वाध्याय में आपकी अच्छी रुचि है, जिससे गोमटसार शास्त्र का आपको अच्छा अभ्यास है। आपने विवाह नहीं किया, इस समय आपकी अनुमानत 80 वर्ष की आयु है।

#### श्री प्रेमचन्द जी

आप गोगनदास जी के द्वितीय पुत्र थे। विवाह के 6 माह के पश्चात् अल्पावस्था में प्लेग (महामारी) में आपकी मृत्यु हो गई थी। आप की धर्मपत्नी का नाम सीतादेवी (सुपुत्री श्री चौथूराम जी) जैन है। वे ज्ञानाभ्यास के लिए गुहाना चली गई। अच्छा ज्ञानार्जन कर अब देहली रहती है। कोई सतान न होने के कारण आपने श्रीपाल को गोद लेकर अपना पुत्र बना लिया है जो अच्छे व्यवसायी एव योग्य सम्पन्न होते हुए भी आपकी सेवा में हर समय तत्पर रहते है।

# श्रीमान् देवीदास जी सिंगवी का परिवार

श्रीमान देवीदास जी का जन्म श्रीमान सेवाराम जी के घर मुलतान में हुआ था। आपके श्रीमान तोलाराम, श्री मुलतानीचन्द जी, श्रीमान् रोणनलाल, श्रीमान जयकुमार एवं श्रीमान आदीश्वर लाल पाँच पुत्र थे। धर्मपत्नी का नाम श्रीमती फूलोदेवी है। श्री तोलाराम जी की युवावस्था में जयपुर में मृत्यु हो गई थी। उनके श्री चन्द्रकुमार व श्री निर्मल कुमार दो पुत्र है। जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। श्री रोणनलाल की भी युवावस्था में ही जयपुर में मृत्यु हो गई। उनके कोई सन्तान नहीं थी। जय कुमार एवं आदीश्वर लाल के परिवार का विवरण आगे दिया जा रहा है।

- We say the second of the second

# श्री जयकुमार जी सिगवी (रंगवाले)



श्रीमान देवीदास जी सिगवी के सुपुत्र श्री जयकुमार जी सिगवी का जन्म मुलतान में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने पर आप अपने बड़ें भाई तोला राम जी के साथ सयुक्त परिवार में रहते थे। आपके श्री तोलाराम, श्री मुलतानीचन्द, श्री आदीश्वर लाल तीन भाई है। मुलतान में आपका देवीदास तोलाराम जैन के नाम से जनरल मर्चेन्ट की दुकान थी अब जयपुर में तोलाराम जयकुमार जैन कलर मर्चेन्ट, कटला पुरोहित जी व देवीदास एण्ड सस जनरल मर्चेन्टस, त्रिपोलिया बाजार में दुकाने हैं।

आपके दोनो लड़के अरुण जैन व प्रदीप जैन एवं एक पुत्री है। दो लड़के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कानपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

#### श्री आदीश्वरलाल जी

श्री आदी इवर लाल जी देवी दास जी सिंगवी के सुपुत्र का जन्म मुलतान में ही हुआ था। छोटी अवस्था में आपके माता पिता का स्वर्गवास हो जाने से आप अपने तोलाराम आदि भाइयों के साथ सयुक्त परिवार में रहते थे। स्कूली शिक्षा प्राप्त कर आप व्यवसाय में लग गये। पाकिस्तान बनने के बाद जयपुर में आप तोलाराम जयकुमार जैन कलर मर्चेन्ट्स कटला पुरोहितजी में व्यवसाय करते है। आपकी धर्म-पत्नी का नाम श्रीमती भगवती देवी एवं आपके दो पुत्र अनिल जैन, व आशु जैन तथा दो पुत्रिया है।



### भी तोलाराम जी के पुत्र श्री चन्द्र कुमार जी



श्री चन्द्रकुमार जी स्व श्री तोलाराम जी सिगवी के सुपुत्र हैं। छोटी अवस्था मे पिताजी का निधन हो जाने पर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर व्यवसाय मे लग गये। आपको सामाजिक कार्यों में भी रुचि हैं। आप अपनी फर्म तोलाराम जयकुमार जैन मे कार्यरत है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कुसुम जैन है। आप आदर्शनगर में मकान नम्बर 822 मे अपने सयुक्त परिवार के साथ रहते है।

# श्री निर्मलकुमार जी

श्री निर्मलकुमार जी श्री तोलाराम जी सिंगवी के सुपुत्र है। कर्म की विचित्रता देखो जयपुर में जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन ही आपके पिताश्री का निधन हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आपने अपने पारिवारिक व्यवसाय में प्रवेश किया। फर्म तोलाराम जयकुमार देवीदास एण्ड सस में आप भी कार्य करते हैं और संयुक्त परिवार के साथ आदर्शनगर में रहते हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती मजु जैन है तथा आपके दो पुत्रिया है। निवास 822 आदर्शनगर, जयपुर-4 में है।





### श्री मुलतानी चन्द जी

श्री मुलतानीचन्द जी का जन्म श्री देवीदास जी सिंगवी के घर आज से 71 वर्ष पूर्व मुलतान में हुआ था। आप बचपन से ही क्रान्तिकारी विचारधारा के युवक थे। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी कुछ समय भाग लिया और उसके बाद व्यवसाय करने लगे। पाकिस्तान बनने के बाद आप जयपुर में आकर रहने लगे और यहाँ आप आभूषणों का व्यवसाय करने लगे। आपकी अब स्वाध्याय में अच्छी रुचि हो गई है और घर गृहस्थी एवं व्यापार से उदास होकर तत्व समझने में आप अपना

समय का निरन्तर उपयोग कर रहे है। आपके दो पुत्र श्री ओमप्रकाश व श्री चन्द्रप्रकाश है जो आपके ही साथ व्यवसाय कर रहे है तथा संयुक्त परिवार के रूप मे रह रहे है।

### श्री ओमप्रकाश जी

मुलतानीचन्द जी के बड़े पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम सरला देवी है। आपके चंचल व विकास दो पुत्र एवं एक पुत्री है।

### श्री चन्द्रप्रकाश जी

आप श्री मुलतानी चन्द जी के द्वितीय पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम सुनीता है, आपके दो पुत्रियां है।

न्यवसाय—ज्वैलर्स-चंचल एण्ड कम्पनी, घी वालों का रास्ता, जयपुर । निवास—279-ए भगतसिंह पार्क के पीछे, राजापार्क, जयपुर । श्री ताराचन्द जी सुपुत्र श्री सेवाराम जी के दो पुत्र थे। श्री उत्तमचन्द जी, श्री आज्ञानन्द जी जिनका परिचय निम्न प्रकार है—



#### श्री उत्तमचन्द जी सिंगवी

श्री उत्तमचन्द जी सिगवी सुपुत्र श्री ताराचन्द जी का जन्म मुलतान मे हुआ था। आप सरल स्वभावी और जिनेन्द्र भक्ति के विशेष रिसक थे, आप गायन विद्या मे निपुण थे। प्रत्येक उत्सव, जुलूस, सभा आदि मे आपके भक्ति एव उपदेशक भजनो आदि से विशेष शोभा बढती तथा अच्छी धर्म-प्रभावना होती थी। आपकी धर्म-पत्नी का नाम श्रीमती ठाकरी बाई है। आपके श्री शम्भुलाल जी एव भद्रकुमार जी दो पुत्र है। आपका निवास गोदीका भवन, घी वालो का रास्ता, जयपुर मे

है। व्यवसाय उत्तमचन्द शम्भुलाल जैन, कलर मर्चेन्ट, कटला पुरोहित जी, जयपुर। आपका निधन दिनांक 7-10-78 को जयपुर मे हुआ।

श्री शम्भुकुमार जी

आप श्री उत्तमचन्द जी के बड़े पुत्र हैं। आप राजनैतिक कार्यकर्ता है, नगर परिषद जयपुर के सदस्य भी रह चुके है। आपकी धर्मपत्नी का नाम शीला देवी है। आपके राजेश व अशोक दो पुत्र है। आप अपने परिवार के साथ उपरोक्त सस्थान में काम करते एव उसी मकान में रहते है।

#### श्री भद्रकुमार जी

आप श्री उत्तमचन्द जो के द्वितीय पुत्र है। आप भी पिताजी की तरह गायन विद्या मे प्रवीण एव धर्मज्ञ व्यक्ति है। सामाजिक कार्य मे अच्छी रुचि है। हर धार्मिक उत्सवों मे आपका प्रमुख भाग रहता है। समाज की कार्यकारिणी के सदस्य भी है। आपकी धर्मपत्नी का नाम प्रेमलता है, तीन पुत्रिया है। आप भी अपने परिवार के साथ रहते एव व्यवसाय करते है। निवास—भवरलाल गोदीका भवन, घी वालो का रास्ता, जयपुर।

#### श्री आज्ञानन्द जी सिंगवी

श्री आशानन्द जी श्री ताराचन्द जी के दूसरे पुत्र थे। इनका जन्म भी मुलतान में हुआ था, पाकिस्तान वनने के वाद जयपुर आकर वस गये और अपना व्यवसाय करने लगे। आपकी धर्मपत्नी चाँदोवाई थी जिनका छोटी अवस्था में ही मुलतान में निधन हो गया था। आपकी एक मात्र पुत्री विमला देवी है। आपका सस्थान ताराचन्द आशानन्द जैन नेहरू वाजार, जयपुर में है जिसको अव विमला देवी धर्मपत्नी श्री महेन्द्रकुमार जी



चला रही हैं। आपकी स्मृति मे आपकी पुत्री श्रीमती विमला देवी धर्मपत्नी श्री महेन्द्र कुमार जी ने मन्दिर के आगे के प्रागण का फर्श बनवाया। हृदय गति रुक जाने के कारण आपका निधन हो गया। फोन नम्बर 72943 है।

### श्री त्रिलोकचन्द जी सिंगवी

स्व० श्री त्रिलोकचन्द जी का जन्म श्री सेवाराम जी सिगवी के घर मुलतान मे हुआ था। आप सरल स्वभावी और जिनेन्द्र भक्त थे। आप सेवाराम त्रिलोक-चन्द जैन जनरल मर्चेन्ट, चूडी सराय मुलतान मे व्यवसाय करते थे। आपके श्री दुनीचन्द, श्री गिरधारी लाल व श्री प्रेमचन्द तीन पुत्र थे जो उपरोक्त फर्म मे व्यवसाय करते हैं।



# श्री दुनीचन्द जी

श्री दुनीचन्द जी आपके प्रथम पुत्र थे जो मुलतान मे सेवाराम त्रिलोकचन्द के नाम से संयुक्त परिवार के साथ व्यवसाय करते थे, उसके बाद जयपुर मे त्रिलोकचन्द गिरधारी लाल के नाम से कटला पुरोहित जी मे अपने भाइयों के साथ व्यवसाय करते रहे, कुछ वर्ष पूर्व आपकी जयपुर मे बीमारी से मृत्यु हो गई।

### श्री गिरधारीलाल जी

श्री गिरधारीलाल जी भी मुलतान से आने के पश्चात् जयपुर मे रहने लगे और कटला पुरोहित जी मे त्रिलोकचन्द गिरधारी लाल के नाम से जनरल मर्चेन्द्स का व्यवसाय कर रहे है। आपके कोई पुत्र नहीं है, मान्न तीन लड़िकयां है।



### श्री प्रेमचन्द जी

श्री प्रेमचन्द जी सिगवी का श्री त्रिलोकचन्दजी के घर मुलतान मे जन्म हुआ था। स्कूलो शिक्षा के बाद आप व्यवसाय करने लगे, पाकिस्तान बनने के बाद आप जयपुर मे आकर अपने भाइयों के साथ व्यवसाय मे सलग्न हुए। आपकी धर्म मे अच्छी रुचि थी, तत्व को समझने के लिए आप स्वाध्याय मे अधिक समय देते थे तथा परस्पर तत्व चर्चा मे आपको बहुत आनन्द आता था। हृदयगित रुक जाने से भाद्रपद 1980 में 65 वर्ष की आयु मे आपका असामयिक निधन हो गया। आपकी धर्मपत्नी का नाम विद्यावती है।

आपके श्री जगदीशलाल जी, रमेश कुमार, वार्लाकशन, भारतभूषण, अनिलकुमार व विनोदकुमार छ पुत्र एव दो पुत्रियां है। जो बहुत ही होनहार और भाग्यशाली है।

आपका व्यवसाय सेवाराम तिलोकचन्द जनरल मर्चेन्ट्स, कटला पुरोहित जी जयपुर मे था।

## श्री प्रेमचंद जी के पुत्र श्री जगदीशलाल जी

आप श्री प्रेमचन्द जी के वडे पुत्र है, सरल-स्वभावी एव धर्मज्ञ है। दिल्ली मे रहते है और अपने परिवार के साथ दिल्ली कार्यालय मे कार्यरत है। आपकी धर्मपत्नी का नाम त्रिशला देवी है। राजेश एक मात्र पुत्र है।

#### श्री रमेशकुमार जी

आप श्री प्रेमचन्द जी के द्वितीय पुत्र है, विशेष होनहार, बुद्धिजीवी एव कर्मठ कार्यकर्ता है जिन्होंने साधारण परिस्थित मे असीम पुरुषार्थ करके स्वय रत्नो का व्यवसाय प्रारम्भ किया और अपने ही बल पर विदेश यात्राएं की और वहाँ पर आपने स्थाई व्यवसाय प्रारम्भ किया तथा आज एक उच्चकोटि के जौहरी है एव समाज मे धार्मिक आस्था मे बहुत रुचि है। विदेश मे रहते हुए भी रात्रि भोजन एव सप्त व्यसनादिक त्यागी अष्ट मूलगुण का भलीभांति पालन करते है। आपकी परोपकार, दान आदि मे भी अच्छी रुचि है। आपने महावीर कल्याण केन्द्र के ऊपर की मजिल मे पाठशाला के लिए भवन बनाने मे अच्छा आर्थिक योगदान दिया है, धार्मिक एव सामाजिक गतिविधियो मे भाग लेते हुए समाज मे आदर्श जैन मिशन की स्थापना मे प्रमुख भाग लिया है तथा राजनीति मे भी आपकी काफी रुचि है और उसमे भी कार्यकर्ता के रूप मे कार्य करते रहते है। आप अपने सब भाइयो को साथ लेकर अपने पद चिन्हो पर चलने की प्रेरणा देते रहते है, तथा उन्हे भी अपने काम का अच्छा व्यवसायी साथी बना लिया है। आपकी धर्मपत्नी का नाम किरण जैन है व रितेश पुत्र एव एक पुत्री है। निवास 579 आदर्शनगर जयपुर मे है।

#### श्रीबालिकशन जी

आप प्रेमचन्द जी के तीसरे पुत्र है आप अपने परिवार के साथ व्यवसाय करते हुए पश्चिमी जर्मनी कार्यालय मे कार्यरत है। आपकी धर्मपत्नी का नाम चित्रा जैन है व अपने परिवार के साथ सयुक्त रूप से रहते है।

श्री प्रेमचन्द जी के वाकी तीन पुत्र भारतभूषण, अनिल कुमार एवं विनोद कुमार अभी अविवाहित है जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं तथा अपने परिवार के साथ व्यवसाय करते हैं।

#### भी सन्तीरामजी सिंगवी

श्री सन्तीरामजी का जन्म श्रीमान घनश्यामदासजी सिंगवी के घर पर डेरागाजीखान में हुआ था। आप स्वभाव से ही भद्र परिणामी एवं सज्जन पुरुप थे। आप डेरागाजीखान में व्यवसाय करते थे। आपके श्री भवरचन्द श्री बल्लभदास, श्री गणेशदा जाजी, तीन पुत्र एव गणेशी वाई एक पुत्री थी। आपका मुलतान में 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ।



## श्री भंवरचन्दजी सिंगवी

स्व श्री भंवरचन्दजी का जन्म स्व. श्री सन्तीराम सिंगवी के घर पर डेरागाजीखान में हुआ था। प्रारम्भ से ही उत्साही कार्यकर्ता एवं सामाजिक प्राणी थे। आपको धर्म में प्रति प्रगाढश्रद्धा एवं भिवत थी। छोटी अवस्था में ही आप डेरागाजीखान से मुलतान व्यवसाय के लिये आ गये और मुलतान में भंवरचन्द ज्ञानचन्द जैन चूडी सराफ में चूडियों का व्यवसाय करने लगे और मुलतान में भी आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अग्रणी थे।



पाकिस्तान वनने के समय जब सब लोग मुलतान छोडकर भारत था गये तब आप कुछ अन्य साधर्मी जनों के साथ वहां रह रहे थे तो एक दिन आपको पिछली रात में स्वप्न आया कि मंदिर की वेदी मे मूलनायक श्री पार्श्वनाथ जी की एक मात्र मूर्ति विराजमान है 'उसे लेकर आप तुरन्त यहां से चले जाये। आप प्रातः होते ही अपने साथियों को स्वप्न बताकर मन्दिर से वह मूर्ति लेकर वहाँ से आ गये। यह भंवरचन्दजी का ही पुरुषार्थ था कि महान अतिशय युक्त 'मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन मूर्ति आज श्री दि० जैन मंदिर आदर्शनगर मे विराजमान है।

जयपुर में भी आपने भवरचन्द ज्ञानचन्द जैन जनरल मर्चेन्ट के नाम से कटला पुरोहितजी जयपुर में अपना व्यवसाय किया । आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती नन्दीबाई -है-और ज्ञानचन्द, बोधराज, लाजपतराय और बालकिशन चार लड़के जो अपने-अपने बहुत अच्छे व्यवसायों में कार्यरत है और पुत्री सुश्री कुमारी पुष्पा जो अच्छी राजनीतिज्ञ हैं वी. ए. एल- एल वी की शिक्षा प्राप्त कर राजनीति में कार्य कर रही है व वर्तमान में राजस्थान विधान सभा की सदस्या भी है। मकान नम्वर 846 ए, सिंगवी सदन आदर्शनगर में संयुक्त परिवार के रूप में रहते है।

## श्री भंवरलालजी के पुत्र श्री ज्ञानचन्दजी

श्री ज्ञानचन्दजी स्व श्री भवरचन्दजी के सुपुत्र का जन्म मुलतान मे हुआ था।



स्कूली शिक्षा के पश्चात् आप अपने पितां के साथ व्यवसाय में सलग्न हुए। पाकिस्तान बनने के पश्चात् आप जयपुर में आकर रहने लगे। आप सरल स्वभावी धर्मात्मा एवं तत्व रुचिक हैं। सामाजिक कार्यों में भी आपकी अच्छी रुचि है जिसका परिणाम है कि आप मलतान दि० जैन समाज की कार्यकारिणी के सदस्य है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती राजकुमारी जैन है और आपके वडे पुत्र श्री वीरेन्द्रकुमार, वीरेन्द्र जनरल स्टोर, कटला पुरोहितजी में आपकी दुकान पर बैठते है और आपके दूसरे लडके श्री अनिल

कुमार जैन वस्तु कला विशेष की उपाधि प्राप्त कर पी डब्लु डी में इजीनियर के पद पर कार्य कर रहे हैं। आप अपनी दुकान ज्ञान जनरल स्टोर, चादपोल में कार्य करते है तथा आदर्शनगर में मकान नम्बर 846 ए, में अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते हैं।

#### श्री बोधराजजी

आप श्री भवरचन्दजी के द्वितीय पुत्र है। शान्तिप्रिय और एकान्तवास आपको अच्छा लगता है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती शल्लो देवी है, आपके विजय कुमार मात्र एक पुत्र है। आप अपने भाइयो के साथ सिंगवी सदन आदर्शनगर में रहते है। वी राज एण्ड कम्पनी दड़ा घी वालो का रास्ता में आपकी दुकान हैं।

#### श्री लाजपतरायजी

श्री भंवरचन्दजी के तृतीय पुत्र है। सामाजिक कार्यों में आपकी अच्छी रुचि है। समाज के हर उत्सवो, प्रीतिभोज आदि में अग्रणी होकर कार्य करते रहते है। आप की धर्म-पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी हैं आपके राजेश एक पुत्र एव दो पुत्रिया हैं। राजेश एण्ड कम्पनी, वुलिंयन विल्डिंग, हिल्दयों के रास्ते में आपकी दुकान है।

#### श्री वालकिशनजी

श्री भवरचन्दजी के चतुर्थ पुत्र है। आपकी धार्मिक गीतो आदि के वोलने में काफी रुचि है। नित्य पूजन में बड़े उल्लास से भाग लेते है। समाज में होने वाले सभी उत्सवों आदि को अपने धार्मिक गीतों से सफल करने में आपका प्रमुख योग रहता है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी है। आपके सजय मात्र एक पुत्र एवं एक पुत्री है। आप अपने भाईयों के साथ सिंगवी सदन में रहते है। भंवरचन्द, ज्ञानचन्द कटला पुरोहितजी में व्यवसाय करते है।

#### 000

#### श्री बल्लभदासजी

श्री बल्लभदासजी श्री सन्तीरामजी के दूसरे सुपुत्र थे। आपका जन्म आज से 63 वर्ष पूर्व डेरागाजीखान में हुआ था। आपको प्रारम्भ से ही भगवत भक्ति मे बहुत



लगन थी । पहले आपने डेरागाजीखान मे व्यवसाय किया इसके पश्चात् पंजाव की कई मण्डियों मे व्यवसाय हेतु रहे। बाद मे आपने मुलतान मे आकर अपने बड़े भाई श्री भवरचन्दजी के साथ व्यवसाय किया। पाकिस्तान बनने के पश्चात् आप जयपुर मे आकर अपना अलग जगदीश जनरल स्टोर, कटला पुरोहितजी मे जनरल मर्चेन्टस का व्यवसाय करने लगे। आपको जिनेन्द्र पूजन मे अति उत्साह था। आप जीवन पर्यन्त नित्य देव पूजन करते रहे। आपने जीवन मे संयम का भी भली प्रकार पालन किया। अग्रेजी दवाई आदि का

बापने कभी प्रयोग नहीं किया और अन्त समय तक घोर वेदना होने पर भी शान्ति से पानी बादि के त्याग का भली भांति पालन करते हुए सन् 1980 मार्च मे आपने शरीर छोडा। बापकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती पूरण देवी है और श्री प्रभाचन्द, श्री मनोहरलाल, श्री भीमसेन' श्री जगदीशकुमारजी, व श्री अर्जु नलालजी पांच पुत्र है जो अपने-अपने व्यवसाय में भली प्रकार कार्यरत है। ये आपके निवास स्थान 143 गुरुनानक पुरा परनामी मन्दिर बादर्शनगर मे संयुक्त रूप से रह रहे है।

## श्री बल्लभदासजी के पुत्र श्री प्रभाचन्दजी

बल्लभदासजी के प्रथम पुत्र है स्कूली शिक्षा के बाद आप व्यवसाय में लग गये। उत्साही कर्मठ कार्यकर्ता है। आपकी जिनेन्द्र भिक्त आदि में विशेष रुचि है। आपकी धर्म-पत्नी का नाम कुसुमलता जैन है। आपके राजकुमार और आसीम दो पुत्र एव एक पुत्री है। परिवार के साथ परनामी ब्लाक आदर्शनगर मे रहते है।

व्यवसाय—प्रभा जनरल स्टोर, घी वालो का रास्ता मे जनरल मर्चेन्टस का व्यापार है।

## श्री मनोहरलालजी

श्री वल्लभदासजी के द्वितीय पुत्र है। संगीत विद्या में आपकी बहुत रिच है, आपने अपनी भजन मड़ली भी बना रखी है। समय-समय पर होने वाले उत्सवों व शोभा यात्राओं आदि में भजन मड़ली द्वारा कार्यक्रम देकर उनकी शोभा बढ़ाते एवं उसे सफल बनाते हैं। आप संगीत रचना भी करते है। आपकी धर्मपत्नी सुलोचना देवी एक विदुपी महिला हैं। यह सेन्ट्रल स्कूल में अध्यापिका है एवं आप महारानी गायत्री देवी स्कूल में कार्यरत हैं। आपके राकेश, दिनेश मात्र दो पुत्र हैं। आप अपने सयुक्त परिवार के साथ 143 परनामी ब्लाक में रहते हैं।

#### श्री भीमसेनजी

श्री वल्लभदासजी के तीसरे पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती निर्मला देवी है। आपके शरद जैन एक पुत्र एव एक पुत्री है। अपने परिवार के साथ रहते है, जगदीश जनरल स्टोर कटला पुरोहितजी मे अपने भाइयो के साथ कार्य करते हैं।

#### श्री जगदीशकुमाजी

श्री बल्लभदासजी के चौथे पुत्र है। अच्छे उत्साही और कर्मठ कार्यकर्ता है। आपने अपने परिवार को ऊँचा उठाने मे पूर्ण योग दिया है आपकी धर्मपत्नी का नाम भुवनेश है। आपके अमित व टिकू दो पुत्र है। आप अपने भाइयो के साथ रहते और जगदीश जनरल स्टोर कटला पुरोहितजी मे जनरल मर्चेन्टस का कार्य करते है।

#### श्री अर्जु नलालजी

श्री बल्लभदासजी के पाचवे पुत्र है। कर्मठ एव उत्साही नवयुवक है। स्कूली शिक्षा के वाद बम्बई की किसी उच्च सस्थान मे एजेन्ट का कार्य करते है। अपने परिवार के साथ 143 परनामी ब्लाक मे रहते है। आप अभी अविवाहित है।



#### श्री गणेशदासजी

श्री गणेशदासजी श्री सन्तीरामजी के तृतीय पुत्र है। पाकिस्तान बनने से पहले आप डेरागाजीखान में श्री घनश्यामदास गणेशदास के नाम से चूडी आदि का व्यवसाय करते थे। आज आप जयपुर में रहते हैं एवं भावों से शांति प्रिय एवं भद्र परिणामी है अईत भक्ति में आपकी विशेष रुचि है। 75 वर्ष की आयु में भी आप नित्य पूजन आदि करते हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम प्यारीवाई है। आपके इन्द्रभान, पदमकुमार, प्रकाशचन्द, जवाहरलाल एवं सुभाषकुमार पाच पुत्र एवं दो पुत्रिया है।

व्यवसाय — घनश्यामदास, गणेशदास कटला पुरोहितजी जयपुर तथा निवास 141 फ्रान्टियर कालोनी, आदर्शनगर, जयपुर-4 मे हैं—

## श्री गणेशदासजी के पुत्र श्री इन्द्रभानजी

श्री गणेशदासजी के प्रथम पुत्र धर्मज्ञ एवं सहनशील व्यवित है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती टालोदेवी है। आपके शेखर मात्र एक पुत्र एवं दो पुत्री है व घी वालो का रास्ता जौहरी बाजार में आपका निवास है।

व्यवसाय — एम्पीरियल जनरल स्टोर त्रिपोलिया बाजार।

## श्री पदमकुमारजी

आप गणेशदासजी के द्वितीय पुत्र शान्ति प्रिय व्यक्ति है। आपकी धर्मपत्नी कान्तादेवी जैन है। आपके अनिलकुमार मात्र एक पुत्र है। हिन्दियों के रास्ते में आप रहते है। व्यवसाय—अनिल पलास्टिक इन्डस्ट्रीज ठाकुर पचेवर का रास्ता जयपुर।

#### श्री प्रकाशचन्दजी

गणेशदासजी के तृतीय पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती शशीदेवी है। आपके सदीप एक पुत्र एवं एक पत्नी है। आप 141 फ्रान्टियर कालोनी आदर्शनगर में रहते है।

## श्री जवाहरलालजी



जवाहर लालजी श्री गणेशदासजी के चतुर्थ पुत्र है। आप प्रतिभाशाली, वृद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। आपको शिक्षा काल में ही रजनीति में प्रवेश का शौक लगा और आप जयपुर शहर युवक कांग्रेस के सदस्य तथा पदाधिकारी रहे। आप उन्ही दिनों साइकिल पर भारत भ्रमण भी किया जहा काफी स्थानों पर आपका स्वागत हुआ। शिक्षा के बाद आप अपने व्यवसाय में कार्यरत हुए। साथ ही सामाजिक गतिविधियों एवं सगीत कला आदि में भाग लेने लगे। फलस्वरूप आप

जैन मिशन के उत्साही कार्यकर्ता रहे एव वर्तमान में मन्त्री है। महावीर कल्याण केन्द्र की अषधालय समिति के आप सदस्य है और मुलतान दिगम्बर जैन समाज की प्रायः सभी गितिविधियो जलसे दशलक्षणी के कार्यक्रमों, शोभा यात्राओं, भजन मंडलियो आदि में बड़े उत्साह के साथ प्रमुखता से भाग लेकर सफल वनाने में हमेशा योग देते रहते हैं। इस तरह से आप समाज के ज्योतिर्मय होनहार नवयुवक है। आपकी धर्मपत्नी का नाम बीना देवी है से आप समाज के ज्योतिर्मय होनहार नवयुवक है। आपकी धर्मपत्नी का नाम बीना देवी है आपके पीयूष मात्र एक पुत्र एवं तीन पुत्रियां है। आप 141 फ्रान्टियर कालोनी आपके पीयूष मात्र एक पुत्र एवं तीन पुत्रियां है। अप 141 फ्रान्टियर कालोनी आपके पीयूष मत्र एक पुत्र एवं तीन पुत्रियां है। अप 141 फ्रान्टियर कालोनी

व्यवसाय—घनश्यामदास, गणेशदास कटला पुरोहितजी, जयपुर मे आप अपने परिवार के साथ व्यवसाय करते है ।

#### श्री सुभाषकुमारजी

श्री गणेशवासजी के पाचवे पुत्र है। वहुत प्रतिभाशाली एव कर्मठ कार्यकर्त्ता है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने में आपका वहुत योग रहा है जिससे आप प्लास्टिक के व्यवसाय में जयपुर के अग्रणी व्यापारी माने जाने लगे है। आपकी धर्मपत्नी स्नेह जैन है। आपके अतुल, शैलेश दो पुत्र है। आप अजमेरा भवन मोतीसिंह भोमियों के रास्ते में रहते हैं।

व्यवसाय—घनश्यामदास गणेणदास कटला पुरोहितजी मे आप अपने परिवार के साथ व्यवसाय करते है।





## श्री हीरानन्द सिंगवी

श्री हीरानन्द जी शानूराम जी सिंगवी के सुपुत्र है। आपका जन्म मुलतान में हुआ था। आप ज्यादा पढ़े लिखे न होने पर भी स्वाघ्याय में रुचि होने से आपको अच्छा तत्व ज्ञान हो गया और आप अच्छे गास्त्राभ्यासी हो गये। मुलतान में आपकी जनरल मर्चेन्ट्स की दुकान थी। अल्पावस्था में ही आपकी धर्म-पत्नी का निधन हो गया। आपके एकमात्र पुत्र श्री सुभाषचन्द जी और एक पुत्री है। आपकी सुभाष जनरल स्टोर कटला पुरोहित जी जयपुर में हौजरी की दुकान है।

#### श्री हीरानंद के पुत्र श्री सुभाषकुमार जी

आपका जन्म श्री हीरानन्द जी के घर मुलतान में हुआ था। पाकिस्तान बनने के वाद आपके पिताजी जयपुर आकर वस गये और आप स्कूली शिक्षा प्राप्त कर व्यवसाय में लग गये। कर्मठ एव पुरुषार्थी होने से अपने व्यवसाय में अच्छी प्रगति की। आपकी पत्नी का नाम शमा देवी है। आपके सजय एक पुत्र एव तीन पुत्रिया है। आप अपने पिता के साथ रहते है एव व्यवसाय करते है। निवास: 2 ज 11 जवाहर नगर, जयपुर।



## श्री ठाकरदासजी सिंगवी

श्री आशानन्द जी सिंगवी के जमनीदास व ठाकरदास दो पुत्र थे। जमनीदास के परिवार का परिचय दिल्ली खण्ड में दिया गया है। ठाकरदास जी के परिवार का परिचय निम्न प्रकार है।

आप डेरागाजीखान मे रहते थे और धर्मज्ञ व्यक्ति थे, आपके श्री हुकुमचन्द एव श्री महावीर दो पुत्र हैं।

# श्री ठाकरदास के पुत्र

## श्री हुकमचन्द

श्री हुकमचन्द का जन्म डेरागाजीखान मे हुआ। आपके पिता आपको छोटी अवस्था मे ही छोडकर स्वर्ग सिधार गये। पाकिस्तान बनने के बाद आप जयपुर आकर बसे और यहा आपने अपने ही पुरुषार्थ से कपड़े का काम प्रारम्भ किया और उसमे बहुत उन्नित की। आपकी धर्मपत्नी का नाप प्रकाश देवी है। आपके पवनकुमार व अमित जैन दो पुत्र एवं दो पुत्रिया है। सस्थान—फैन्सी क्लॉथ स्टोर, घी वालो का रास्ता, जयंपुर एवं निवास घी वालो का रास्ता जयपुर में है।

## श्री महावीर

आप घी वालो के रास्ते, चाकसू का चौक मे रहते है तथा व्यवसाय करते है। आपकी धर्मपत्नी का नाम माया देवी है। आपके संजय व मनोज दो पुत्र तथा एक पुत्री है।

# गोलेछा परिवार

श्री देवीदास जी का परिवार ओसवाल दि० जैन के प्राचीन परिवारों में से हैं। इनके पूर्वजों का पता नहीं चल सका। इनके दासूरामजी, शम्भुराम और सुखानन्द तीन पुत्र थे जिनमें श्री सुखानन्दजी का परिचय दिल्ली खण्ड में दिया गया है।

#### श्री शम्भुराम जी

शम्भुरामजी की लगन धार्मिक कार्यों मे विशेष थी तथा वे सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों मे कर्मठ कार्य-कर्त्ता के रूप मे प्रख्यात थे। आपकी युवावस्था मे ही मृत्यु हो गई। इनकी मात्र एक पुत्री वरतूरी बाई है जिनका विवाह श्री गिरधारीलाल सुपुत्र श्री करमचन्द सिंगवी के साथ डेरागाजीखान मे हुआ!



## श्री दासूराम जी

श्री दासूरामजी गोलेका का जन्म मुलतान नगर में दिगम्बर जैन ओसवाल श्री देवीदासजी गोलेका के यहा हुआ। आप पैतृक सम्पन्न परिवार में उत्पन्न होने के कारण सम्पन्नता आपको विरासत में मिली। आप स्वभाव से ही सरल एव मृदु थे। आपको जिनेन्द्र भक्ति के प्रति अति अनुराग था। सभाओं में भक्ति गायन बड़ी लगन एव उत्साह से बोलने का चाव था। कोमल हदय होने के कारण दुखी असहायों की सदा सेवा करने को तत्पर रहते थे। धार्मिक अनुष्ठानों में भी आप सदैव दिल खोल कर सहज भाव सें दान देते थे।

मुलतान में आपके र्सयुक्त परिवार का वगीचे के नाम से एक फार्म था जिसमें आपने भवन एव चैत्यालय बनवा रखा था जहाँ समय-समय पर ब्रह्मचारी-त्यागी गण आदि आकर रहते और लोग धर्म साधन के लिए जाते एव मनोरजन के लिए प्रीतिभोज आदि करते रहते थे।

3

श्री दासूराम जी के समान उनकी धर्मपत्नी भी सरल स्वभावी धर्मज्ञ एवं लोक व्यवहार में निपुण महिला थी। वे सदैव दया, दान आदि कार्यों मे अग्रणी रहती थी।

मुलतान नगर मे आपका जनरल मर्चेंन्ट का पैतृक एवं प्रख्यात व्यवसाय था। आपके श्री रोशनलाल जी मात्र एक पुत्र तथा चार लडिकयां जो कि समाज के सम्पन्न घरों में ब्याही हुई है, वे भी अपनी माता की तरह सरल स्वभावी, धर्मज्ञ है व दान आदि धार्मिक कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेती है।

मुलतान में देवीदास, दासूराम जैन के नाम से दुकान थी। अब जयपुर में रोशनलाल विजयकुमार के नाम से कटला पुरोहित जी में रंग के व्यापारी है।

#### श्री रोजनलाल जी

दासूराम जी के एक मात्र पुत्र श्री रोशनलाल जी का जन्म मुलतान में हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप व्यवसाय करने लगे। पाकिस्तान बनने के बाद आप जयपुर में आकर रहने लगे और यहा कटला पुरो-हित जी में रग का व्यवसाय प्रारम्भ किया। आप कुशाग्र बुद्धि, उत्साही एवं परिश्रमी व्यक्ति है। अपने पुरुषार्थ से आपने काफी अचल सम्पत्ति अजित की। आपकी पत्नी श्रीमती शान्तादेवी का छोटी अवस्था में निधन हो गया जिसके श्री कमलकुमार एवं विजयकुमार दो पुत्र



एवं एक पुत्री है। आपने दूसरी शादी की। उनसे एक पुत्र अनिलकुमार एव तीन पुत्रिया है। आपकी दूसरी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती आशा जैन है।

## श्री रोशनलाल जी के पुत्र श्री कमलकुमार जी

श्री कमलकुमार का जन्म मुलतान मे सवत् 1947 को हुआ। स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आप अपने पैतृक व्यवसाय मे लग गये। आपकी धर्म-पत्नी का नाम अरुणा जैन है तथा आपकी एक पुत्री है। निवास दूसरी गली,बीस दुकान, 570 आदर्शनगर मे है।





#### श्री विजयकुमार जी

श्री विजयकुमार का जन्म 1954 को जयपुर मे हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के वाद अपने पिता के साथ व्यवसाय मे लग गये और अपने घधे मे विशेष प्रगति की तथा आप राजनैतिक कार्यकर्ता भी है। राजनीति मे आप सिक्रय भाग ले रहे है। युवा काग्रेस सगठन के पदाधिकारी भी हैं। धार्मिक कार्यों मे भी आपकी अच्छी रुचि है। समय-समय पर होने वाले धार्मिक उत्सवों आदि मे सिक्रय भाग लेकर उसे सफल बनाने में आपका अच्छा योग रहता है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती अनिता जैन है।

आप सब का रोशनलाल विजयकुमार कलर मर्चेन्ट, कटला पुरोहित जी मे सस्थान है तथा आपकी मालविया इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर मे फैक्ट्री है। निवास मकान नम्बर 570, गली नम्बर 2, वीस दुकान, आदर्शनगर जयपुर मे है।

000

#### श्री होतूराम जी

श्री होतूराम जी गोलेछा का जन्म मुलतान मे रेमलदास जी के घर मे हुआ था। आप परिश्रमी व्यक्ति थे और व्यवसाय हेतु आपने देश के कई भागों में भ्रमण किया। आपको वैद्यक का भी वहुत शोक था और औषि देकर नि शुल्क लोगों की सेवा किया करते थे। आपके एक मात्र पुत्र श्री भगवानदास जी है जो जयपुर में व्यवसाय करते है।

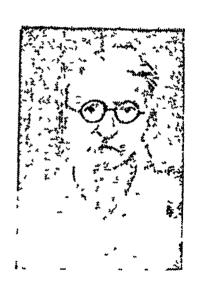

#### श्री भगवानदास जी

श्री भगवानदास जी की धर्मपत्नी का नाम फूलोदेवी है और आपके कोई सन्तान नहीं है। आप पहले मुलतान में व्यवसाय करते थे, बाद में जयपुर में आकर टोपिया बनाने का कार्य करते थे। अब कटला पुरोहित जी में अपने सालों के साथ प्लास्टिक का कार्य करते है।

000

1

# पारख परिवार

पारख परिवार में मंसाराम, भोजाराम व तीरथदास तीन भाई थे। इनके पिता के नाम का पता नहीं चल सका। मसाराम के कोई पुत्र न होने से उन्होंने उदयकरण को गोद लिया। तीरथदास के परिवार का विवरण दिल्ली खण्ड में दिया गया है।

श्री भोजाराम जी डेरागाजीखान मे रहते थे। उनके श्री खण्डाराम जी, श्री निहालचन्द जी व श्री राजाराम जी तीन पुत्र थे जिनके परिवारो का विवरण निम्न प्रकार है —

#### श्री खण्डाराम जी

श्री खण्डाराम जी का जन्म श्री भोजाराम जी पारख के घर डेरागाजीखान में हुआ था। आप सरल स्वभावी धर्मज्ञ व्यक्ति थे। आपका डेरागाजीखान में खण्डाराम गिरधारी लाल के नाम से जनरल मर्चेन्ट्स का अपने भाइयों के साथ सयुक्त व्यापार था। आपके श्री गिरधारी लाल एवं श्री हरीशचन्द्र दो पुत्र है। जयपुर में भी आपके दोनों लडकों ने उपरोक्त नाम से कटला पुरोहित जी में जनरल मर्चेन्ट्स का ही व्यवसाय कर रखा है।



## श्री गिरधारीलाल जी

श्री गिरधारीलाल जो श्री खण्डाराम जी के सुपुत्र
है। आपका जन्म डेरागाजीखान में हुआ था। युवावस्था
तक आपको गाने बजाने का अच्छा शौक था, हारमोनियम बजाने के आप अच्छे मास्टर है जिससे डेरागाजीखान में आपने अपने समाज में एक बहुत अच्छी धार्मिक
भजन मण्डली बना रखी थी जो दूर-दूर तक विख्यात
थी। पाकिस्तान बनने के पश्चात् जयपुर में खण्डाराम
गिरधारीलाल जैन जनरल मर्चेन्ट्स कटला पुरोहित जी
में अपने भाई श्री हरीशचन्द्र के साथ व्यवसाय करते हैं।
आपकी धर्मपत्नी का नाम ईश्वरी देवी है। आपका पुत्र
दिनेशकुमार है।





# श्री गिरधारीलाल जी के पुत्र श्री दिनेशकुमार जी

श्री दिनेशकुमार जी श्री गिरधारीलाल जी पारख के सुपुत है। आपका जन्म जयपुर मे हुआ। शिक्षा प्राप्ति के बाद आप अपने पिता के साथ व्यवसाय मे कार्य करने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती मधु जैन है। आप अपने पिता के साथ रहते है। निवास 592, आदर्शनगर, जयपुर मे है।



#### श्री हरीशचन्द्रजी

श्री हरीशचन्द्रजी स्व श्री खण्डारामजी पारख के द्वितीय पुत्र है। आपका जन्म आज से 53 वर्ष पहले डेरागाजी-खान में हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप अपने भाई श्री गिरधारीलाल के साथ व्यवसाय करने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती पद्मा देवी है और आपके तीन पुत्र राकेश जैन, अशोक जैन एव सजीव जैन है। आप अपनेभाई के साथ मकान नम्बर 592 बीस दुकान आदर्श नगर में रहते है और खण्डाराम गिरधारीलाल सस्थान में ही अपने भाई के साथ कार्यरत है।

#### श्री निहालचन्दजी

श्री निहालचन्दजी श्री भोजाराम जी पारख के द्वितीय पुत्र है। आपका जन्म भी डेरागाजीखान में हुआ था। अपने सयुक्त परिवार के साथ खण्डाराम निहालचन्द जैन के नाम से व्यवसाय करते थे। पाकिस्तान बनने के पश्चात् आप जयपुर आकर वस गये और यहाँ भोजराज निहालचन्द जैन के काम से कटला पुरोहित जी में जनरल मर्चेन्ट का व्यवसाय करने लगे। आप स्वभाव से सरल, दयालु एव धर्मज्ञ व्यक्ति थे। आपकी पत्नी का नाम श्रामतो पोखरोबाई था। आपके श्रो खेमचन्द, शातोलाल, मनोषकुमार, भगवानदास, चन्द्रकुमार, धर्मपाल, निरजनलाल एव सुरेशकुमार पुत्र एव एक पुत्रो है। आप दर्शनार्थ श्री महावीरजी गये हुए थे जहा हृदयगित रुक जाने से आकस्मिक आपका निधन हो गया।

## श्री निहालचन्दर्जो के पुत्र श्री खेमचन्दर्जी

श्री निहालचन्दजी के प्रथम पुत्र है। डेरागाजी खान मे आज से 58 वर्ष पूर्व आपका जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा के वाद अपने पिता के साथ व्यवसाय मे लग गये। पाकिस्तान बनने के बाद आप सपरिवार जयपुर आ गये। आप धर्मज्ञ एवं शान्ति प्रिय व्यक्ति है। धार्मिक कार्यो एव सामाजिक व्यवस्था करने मे आपकी काफी रुचि है। पहले आप अपने सयुक्त परिवार के साथ भोजाराम निहालचन्द जनरल मर्चेन्टस कटला पुरोहित जी में कार्यरत थे। अब आप अपना अलग व्यवसाय करते है। आपकी धर्मपल्नी का नाम श्रीमती पदमा देवी है। आप के हसकुमार, कैलाशकुमार दो पुत्र एव एक पुत्री है। घी वालो का रास्ता जीहरी बाजार जयपुर मे आप रहते है।

श्री लेमचन्दजी के पुत्र श्री हंसकुमार

श्री हस कुमार जी उच्च शिक्षा प्राप्त कर इलाहाबाद बैंक मे कार्यरत है। आप सरल स्वभावी एवं धर्मज्ञ तथाउत्साही ब्यक्ति है। आदर्श जैन मिशन के आप कोषाध्यक्ष है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला जैन है, आपके अनुज एक पुत्र एव एक पुत्री है। आप राजा पार्क गली न. 6 मे रहते है।

श्री कैलाश कुमार

आप श्री खेमचन्दजी के द्वितीय पुत्र है। आपके अर्पण, दर्पण दो पुत्र है। देवनगर दिल्ली मे रहते है। आपकी धर्मपत्नी कमला जैन है।

# श्री शान्तिलालजी

आपका जन्म डेरागाजीखान मे हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद व्यवसाय करने लगे। जयपुर आ जाने के पश्चात् पहले आप अपने भाइयों के साथ भोजाराम निहालचन्द कटला पुरोहितजी में कार्य करते थे। अब आप अपना निजी व्यवसाय करते है। आपकी धर्मपत्नी श्रोमती विमला देवी है। आपके राजू मात्र एक पुत्र एवं 3 पुतियाँ है।

ति। १९५०। ५५। छ। नार्याः त्रुपुर निवास—हिल्दयों का रास्ता, जयपुर श्री मनीषकुमारजी

थी निहाल चन्दजी के तीसरे पुत्र है। कर्मठ कार्यकर्ता एव समाज सेवी व्यक्ति है। व्यवसाय मे अपने पुरुषार्थ से बहुत उन्नित की है। सामाजिक कार्यों मे आपकी अच्छी रुचि है।

आपकी धर्मपत्नी का नाम—लाजकुमारी है। आपके राजकुमार एक पुत्र एवं चार पुत्रियां है। निवास—435 आदर्शनगर जयपुर—4

#### श्री भगवानदासजी

श्री निहालचन्दजी के चतुर्थ पुत्र है। उत्साही कार्यकर्ता, समाजसेवी एवं धार्मिक क्रिया कलापो मे रुचि रखने वाले कर्मठ व्यक्ति है। आप की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी है। राकेश एव विनोद मात्र दो पुत्र है।

व्यवसाय-विनोद जनरल स्टोर, वुलियन बुलिंडग, घी वालों का रास्ता । निवास-मकान नं० 638 आदर्शनगर में रहते है।

#### श्री चन्द्रकुमारजी

श्री निहालचन्दजी के पाचवे पुत्र हैं। आप अपना अलग व्यवसाय करते हैं एवं अलग रहते हैं।

#### श्री धर्मपालजी

श्री निहालचन्दजी के छठे पुत्र है। स्कूली शिक्षा के वाद आप अपनी फर्म भोजाराम निहालचन्द कटला पुरोहितजी में कार्यरत है। आपकी धर्मपत्नी का नाम निर्मला देवी है। आपके तीन पुत्रियाँ है।

निवास--अपने भाइयो के साथ 435 आदर्शनगर जयपुर-4 मे रहते है। श्री निरंजनलालजी

श्री निहालचन्दजी के सातवे पुत्र हैं। शिक्षा प्राप्ति के बाद भाइयों के साथ भोजाराम निहालचन्द सस्थान में कार्यरत हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सन्तोष है। आपके आग्रु एक पुत्र है।

निवास-भाइयो के साथ।

श्री सुरेशकुमारजी

श्री निहालचन्दजी के आठवे पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम शशी देवी है तथा दो पुत्रियाँ है। व्यवसायी एव कर्मठ कार्यकर्त्ता है।

निवास एव व्यवसाय--उपरोक्त भाइयो के साथ। श्री भोजाराम निहालचन्द कटला पुरोहितजी, जयपुर।





#### श्री राजारामजी

श्री राजारामजी का जन्म भोजाराम पारख के घर डेरागाजीखान में हुआ था। बचपन से ही आप स्वाध्याय श्रिय थे। स्वाध्याय के बल पर ही आपको जैन सिद्धान्त का वहुत अच्छा ज्ञान था और जीवन पर्यन्त आपने शास्त्र सभा में शास्त्र प्रवचन किया जिससे समाज में शास्त्र सभा भी निरन्तर चलती रही तथा आप समाज में सभी सहधर्मी भाइयों को स्वाध्याय के लिये निरन्तर प्रेरणा देते रहते थे तथा आप गृहस्थ जीवन में रहते हुये सयम का भी भली भाति पालन करते थे। मरण पर्यन्त

आपने अंग्रेजी दवाई, रात्नि भोजन, वर्फ आदि के त्याग का पालन किया। जून 1970 मे त्याग पूर्वक समता से आपकी हृदय गति रुक जाने से असामियक निधन हो गया। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती उत्तम देवी है। आपके श्री फूलचन्द, श्री पन्नालाल, श्री मोहन लाल, श्री अशोक कुमार चार पुत्र हैं।

निवास-मकान नम्बर 591 आदर्शनगर, जयपुर।

## श्री राजारामजी के पुत्र श्री फूलचन्दजी

श्री राजारामजी के प्रथम पुत्र हैं। आपका जन्म डेरागाजीखान में हुआ था शिक्षा के बाद आप अपने व्यवसाय में लग गये। कठोर परिश्रमी होने से आपने अपं व्यवसाय में अच्छी प्रगति की। आप सरल स्वभावी एवं धर्मज है। सामाजिक कार्यों में भी आप उत्साह पूर्वक भाग लेते है। वच्चों को धार्मिक शिक्षा दिलाने में आपकी विशेष रुचि है। हर समय धार्मिक पाठशाला चलवाने एवं बच्चों को पाठशाला जाने के लिए घर-घर जाकर प्रेरित करते रहते है। सामाजिक बरतन भड़ार आदि की व्यवस्था आपने भली भाति कर रखी है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कौशल्या देवी है। आपके अनिल, अरुण अजय पुत्र एवं एक पुत्री है।

#### श्री पन्नालालजी

श्री राजारामजी के द्वितीय पुत्र है। आप गम्भीर एव धार्मिक रुचि के व्यक्ति है। आप हारमोनियम के मास्टर एवं अच्छे सगीतज्ञ है, धार्मिक गीतो की रचना भी करते हैं और बच्चो को भी सिखाते हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती पदमा देवी है। आपके नरेश, मनीष, पुनीत, उपेन्द्र चार पुत्र है।

## श्री अशोक कुमारजी

श्री राजारामजी के तीसरे पुत्र है, जो अपना अलग व्यवसाय करते एवं रहते है।

#### श्री मोहनलालजी

श्री राजारामजी के चतुर्थ पुत्र है। शिक्षा के बाद आप भी अपने पैतृक व्यवसाय में लग गये। इन्हें भी सगीत विद्या में रुचि है, गला अच्छा है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती जय श्री है। आपके आसीस एक पुत्र एव एक पुत्री है।

आ। सब सयुक्त परिदार के रूप मे श्री भोजाराम पन्नालाल जनरल मर्चेन्टस कटला पुरोहितजी मे कार्यरत है तथा 591 आदर्शनगर मे रहते है।

# नौलखा परिवार

श्री बिहारीलालजी के श्री मूलचन्द एव श्री देवीदास दो पुत्र थे। जिनमे श्री मूलचन्दजी के पदमचन्द, न्यामतराम एव सुखानन्द तीन पुत्र थे। सुखानन्दजी का परिचय दिल्ली खण्ड मे दिया है। देवीदास के उत्तम चन्द, जोधाराम दो पुत्र थे जिनके परिवारो का परिचय नीचे दिया जा रहा है।

#### पदमचन्द

पदमचन्द का परिचय पहले विशिष्ट न्यक्ति परिच्छेद मे दिया जा चुका है। उनके दो पुत्र है —

- 1. मानकचन्द-जिनका परिचय निम्न प्रकार है।
- 2 जयकुमार--जिनका परिचय खण्ड दो (दिल्ली) मे दिया जावेगा।



#### श्री माग्यकचन्दजी

श्री माणकचन्दजी श्री पदमचन्द नौलखा के पुत्र है। आपका जन्म मुलतान मे हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप क्यवसाय करने लगे। व्यवसाय के प्रारम्भ के कुछ ही दिनो वाद आप अपने पिता श्री के साथ कोयटा बिलोचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान मे व्यवसाय हेतु चले गये। सन् 1932 मे बहुत वडे भूकम्प से जब कोयटा विध्वस हुआ तो वहा आपके पिता श्री की मृत्यु हो गई, बाकी सारे परिवार को लेकर वापस मुलतान आ गये और वहा आकर व्यवसाय करने

लगे। पाकिस्तान बनने के वाद आप जयपुर मे आकर रहने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम कस्तूरी देवी तथा आपके वीरकुमार, जसपाल, किशनचन्द तीन पुत्र एव चार लड़किया है।

आपको फर्म का नाम--नौलखा प्लास्टिक इन्डस्ट्री है। निवास--हिन्दियों का रास्ता, जयपुर।

## श्री माणकचन्जी के पुत्र श्री वीरकुमारजी

माणकचन्दजी के प्रथम पुत्र है। आजकल दिल्ली मे व्यवसाय करते एव रहते है। आपकी धर्मपत्नी का नाम उमिला देवी है। आपके तीन पुत्र एव दो पुत्रिया हैं।

#### श्री यशपालजी

माणकचन्दजी के द्वितीय पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम पुष्पा जैन है। आपके पप्पी एक मात्र पुत्र है। पिता के साथ रहते एवं व्यवसाय करते है।

## श्री किशनकुमारजी

माणकचन्दजी के तृतीय पुत्र है। उत्साही एव क्रियाशील नवयुवक है। आपकी धर्मपत्नी का नाम उषा देवी है। आपके मात्र एक पुत्री है। आप अपने पिता के साथ व्यवसाय करते है।

#### 000

## श्री न्यामतरामजी नौलखा का परिवार

श्री न्यामतराम पुत्र श्री मूलचन्द नौलखा (अध्यक्ष मुलतान दिगम्बर जैन समाज) का विवरण पहले दिया जा चुका है। आपके तीन पुत्र है।

## श्री न्यामतरामजी के पुत्र

#### श्री प्रकाशचंदजी

श्री प्रकाशचन्द जी वा जन्म दिनाक--16-11-1948 ई॰ को दिल्ली मे हुआ। स्कूली शिक्षा प्राप्त कर आप अपने पिताजी के साथ व्यवसाय करने लग गये। आपकी धर्मपत्नी का नाम रिशमारानी है। आपके मात्र तीन पुत्रिया है।



#### श्री वंशीलाल जी

श्री वशीलाल जी का जन्म जयपुर सन् 1951 में हुआ था। आपने भी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर अपने पिताजी के साथ व्यवसाय में लग गये। आपकी पत्नी का नाम श्रीमती ईना देवी है। आपके प्रवीण पुत्र एवं रीनू एक पुत्री है।



#### श्री शीतलकुमारजी

श्री शीतलकुमार जी का जन्म सन् 1954 को जयपुर मे हुआ। शिक्षा प्राप्त कर आप भी अपने परिवार के साथ उसी व्यवसाय मे कार्यरत हो गये। आपकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती रेखा जीन है। आपकी एक मात्र पुत्री अनकीता है।

आप सब प्रकाश जनरल स्टोर, कटला पुरोहित जी बडी चौपड, जयपुर अपने सस्थान में कार्यरत है सस्थान का फोन नबर 66149

निवास-मकान नबर 612 दिगबर जैन मदिर के पास, आदर्शनगर जयपुर मे है।

#### 000

#### श्री उत्तमचन्द जी नौलखा का परिवार परिचय

#### श्री उत्तमचंद जी

श्री उत्तमचन्दजी के गुलाबचन्द व राजकुमार दो पुत्र है। आपका मुलतान मे ही स्वर्गवास हो गया था।

#### श्री गुलाबचंद जी

श्री गुलाबचन्द जी मुलतान में जन्मे, स्कूली शिक्षा के बाद ढाक्टरी (मरहम पट्टी) का कार्य करने लगे। पाकिस्तान से आने के पश्चात् जयपुर में भी आप यही कार्य कर रहे है। अब आपको स्वाध्याय में काफी रुचि हो गई है और आप अपने व्यवसाय से प्रायः मुक्त हो गये है और काफी समय तत्व चर्चा में लगाते है। आपकी धर्मपत्नी का नाम लोका देवी है, आपके वीर कुमार, चन्द्रसेन व सूरज तीन पुत्र एव दो लडिकया है। पुत्र आपके ही व्यवसाय में कार्यरत हैं। सस्थान का नाम जैन वीर फार्मेसी, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर है। निवास—मकान नम्बर 489, गली 5, राजापार्क, आदर्शनगर, जयपुर में है।

## श्री गुलाबचन्द जी के पुत्र श्री वीरकुमार जी

श्री वीरकुमार जी गुलावचन्द जी के प्रथम पुत्र शान्तिप्रिय एव मूक हैं। अपने व्यवसाय में निपुण व्यक्ति हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम शीला देवी है। आपके विशाल एक पुत्र एव दो पुत्रिया है। अपने पैतृक व्यवसाय डाक्टरी मे कार्यरत है। पिता के साथ रहते हैं।

#### श्री चंद्रसेन जी

श्री चन्द्रसेन जी गुलावचन्द जी के द्वितीय पृत्र "डाक्टर" के नाम से प्रख्यात है। उत्साही, कर्मठ कार्यकर्ता, समाज सेवी, कुशाग्र बुद्धि युवक है। धार्मिक दार्यों में सित्रय योग देते हैं और अपने व्यवसाय में निपुण है। आपकी धर्मपत्नी का नाम लिलता जैन है, आपके पक्ज, नीरज एवं पप्पू तीन पुत्र है।

## श्री सूरज जैन जी

श्री सूरज जैन कुशल परिश्रमी एव उत्साही युवक है। अपने कार्यो मे अच्छी ख्याति प्राप्त की है। मिलनसार व्यक्ति है। जौहरी एवं सप्लाई का कार्य करते है। अभी अविवाहित हैं, पिता के साथ रहते है।

## श्री राजकुमार जी जैन

श्री राजकुमार जैन उत्तमचन्द जी नौलखा के द्वितीय पुत्र है। अथक परिश्रमी व्यक्ति हैं। आप अपना अलग व्यवसाय करते है। आपकी धर्मपत्नी का नाम सुदर्शना देवी है, आपके क्रान्ति व राकेश दो पुत्र एवं 2 पुत्रिया है। पदमावती कन्यापाठशाला के सामने, घी वालो के रास्ते मे रहते हैं। क्रान्ति एक होनहार उदीयमान युवक है।

# वगवाशी परिवार

श्री राजाराम जी वगवाणी जिनवा परिचय पूर्व मे दिया जा चुका है के दो पुत्र थे, श्री किशनचन्द जी और श्री नेमीचन्द जी।

#### श्री किशनचंद जी

आप मुलतान मे जनरल मर्चेन्ट्स का व्यवसाय करते थे, पाकिस्तान बनने के वाद जयपुर आकर रहने लगे। थोडे दिन पश्चात् आपका स्वर्गवास हो गया। आपकी धर्मपत्नी का नाम मेघीबाई था। आपके महावीर प्रसाद एव ज्ञानचन्द दो पुत्र थे।

## श्री महावीरप्रसाद जी

श्री महावीर प्रसाद जयपुर में फोटोग्राफी का कार्य करते थे। मुलतान फोटो स्टूडियो हिल्दियो के रास्ते में प्रसिद्ध संस्थान था। प्रौढावस्था में आपकी मृत्यु हो गई। आपकी धर्मपत्नी का नाम रतन देवी है। आपके सुभाषचन्द्र, सुरेन्द्र जैन व राजबाबू तीन पुत्र है।

## श्री महावीर 'जी 'के पुत्र श्री सुभाषचंद्र जी

आप महावीर प्रसाद जी के प्रथम पुत्र है, वर्तमान मे दिल्ली मे रहते है। आपकी धर्मपत्नी का नाम रेखा जैन है, आपके बबलू एक लडका है।

## श्री सुरेन्द्र जैन जी

आप महावीर प्रसाद जी के द्वितीय पुत्र हैं। आपको गायन विद्या का अच्छा शौक है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला है, आपके सोनू एक पुत्र है। व्यवसाय रिफ्लेक्स फोटू स्टूडियो, घी वालो का रास्ता। निवास—साभर फीनी वाले के मकान मे।

#### श्री राजवाबू जी

आप महावीर प्रसाद जी के तृतीय पुत्र है। आप भी फोटोग्राफी का कार्य करते है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा है, आपके दो लडकिया हैं। निवास एवं व्यवसाय मुलतान फोटो स्टूडियो, हिल्दियो का रास्ता।

#### श्री ज्ञानचंद जी

श्री ज्ञानचन्द जी का विवरण खण्ड-2 दिल्ली मे दिया जावेगा ।

#### 000

#### श्री नेमीचंद जी

श्री नेमीचन्द जी का भी विवरण विशिष्ट व्यक्ति परिच्छेद मे दिया जा चुका है। उनके कन्हैया लाल मात्र एक पुत्र थे जिनका परिचय निम्न प्रकार है।

## श्री कन्हैयालाल जी

श्री कन्हैयालाल जी पुत्र श्री नेमीचन्द जी पौत्र श्री राजराम जी प्रपौत्र श्री प्रेमचन्दजी का जन्म मृलतान में हुआ था। आप धर्मज्ञ एवं सरल स्वभावी प्राणी थे। आप व्यवसाय करते थे, शास्त्र स्वाध्याय में आपकी अच्छी रुचि थी। पाकिस्तान बनने के बाद आप जयपुर आकर बस गये। आपकी धर्मपत्नी का नाम शीला देवी है और आपके हरीशचन्द्र, जसवन्त रांय व इन्द्रकुमार तीन पुत्र है।



## श्री कन्हैयालाल जी के पुत्र श्री हरीशचंद्र जी

आप श्री कन्हैयालाल जी के प्रथम पुत्र हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा देवी है। विजयकुमार व नीरज दो पुत्र एव दो पुत्रिया है। आपने कसेरा वाजार सवाई माधोपुर में होटल खोल रखी है।

#### श्री जसवंतराय जी

आप श्री कन्हैयालाल जी के द्वितीय पुत्र है। सीकर जिला म किसी सिनेमा हाल में मैनेजर के पद पर है। आपकी धर्मपत्नी सिवता देवी है। आपके 3 पुत्र एक पुत्री है।

#### श्री इन्द्रक्मार जी

आप श्री कन्हैयालाल जी के तृतीय पुत्र है। आप अभी अविवाहित है। पदमा-वती स्कूल के सामने, घी वालों के रास्ते में रहते है।

#### 000

#### श्री आसानंद जी वगवाणी

श्री आसानन्द जी के पिता के नाम का पता नहीं चल सका। आप राजाराम जी के भाई थे। आपके कोई सन्तान नहीं थी। आपने श्री सिद्दूराम जी के पुत्र श्री खेमचन्द जी को गोद लिया।

## श्री खेमचंद जी

आपका जन्म मुलतान में हुआ था। आपके पिता श्री सिद्दूराम जी थे। आप मुलतान में जनरल मर्चेन्ट्स का व्यापार करते थे। आपकी धर्मपत्नी यशोदा देवी (जेसी बाई) है। आपके श्रीपाल मात्र एक पुत्र थे। पाकिस्तान से जयपुर आ जाने के पश्चात् थोडे दिन के बाद ही आपका स्वर्गवास हो गया।

#### श्री खेमचन्द जी के पुत्र श्रीपाल जी

आपका जन्म 25 मार्च 1939 को मुलतान में श्री खेमचन्द जी के घर हुआ। बी ए तक शिक्षा प्राप्त कर श्रीपाल जी अपने पैरो पर खडे हुए और कटला पुरोहित जी में होजरी का व्यवसाय करने लगे। जिसमें इन्होंने अच्छी प्रगति की। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती डर्मिला जैन है और आपके पुत्र आसीस एव दो पुत्रिया है। सस्थान खेमचन्द श्रीपाल कटला पुरोहित जी जयपुर। निवास 7 झ 8 जवाहर नगर, जयपुर। दूरभाप नं० 852482

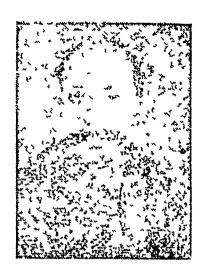

006

श्री भोलाराम जी श्री थारगामल जी वगवाणी के पुत्र थे। भोलाराम जी के रिखवदास जी, आसानन्द व रगूलाल तीन पुत्र जिनमे श्री रिखवदास के श्री मनोहर लाल, प्रेमचन्द व पवनकुमार तीन पुत्र है, पूरे परिवार के लोग दिल्ली रहते है। इसलिए उन सवका परिचय दिल्ली खण्ड मे दिया गया है। केवल मनोहरलाल जी जयपुर मे रहते है, उनके परिवार का परिचय निम्न प्रकार है।

#### श्री मनोहरलाल जी वगवाणी

आप श्री रिखबदास जी के पुत्र एव भोलाराम जी वगवाणी के पौत्र हैं। आपके पिता श्रो रिखबदास जो का युवावस्था में ही देहावसान हो गया और आप मुलतान में अपने फर्म भोलाराम रिखबदास जैन में कार्यरत रहे। आपको प्रारम्भ से ही स्वाध्याय में अति रुचि श्री तथा घण्टो स्वाध्याय एवं सामायिक आदि किया करते थे। पाकिस्तान वनने के परचात् आप जयपुर आकर वस गये और उसी तरह स्वाध्याय आदि का कम बनाये रखा। आपकी धर्म रत्नी श्रीमती जाजीबाई का कुछ समय परचात् वीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया। आपके जिवेन्द्रकुमार एक पुत्र एवं दो पुत्रिया है।

#### श्री मनोहरलाल जी के पुत्र श्री जिवेन्द्र कुमार जी

जिवेन्द्रकुमार का जन्म मुलतान मे श्री मनोहरलाल जो के घर हुआ था। शिक्षा के वाद आप अपने पिता के साथ जयपुर मे कार्य करने लगे। आप स्वभाव से णान्तिप्रिय व्यक्ति है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मन्जु है। आपके अमित व उदित दो पुत्र एवं एक पुत्री है। व्यवसाय देहली जनरल स्टोर, कटला पुरोहित जी, जयपुर। निवास 573 आदर्शनगर, जयपुर मे है।

श्री नेभराज जी के भी पिताजी के नाम का पता नहीं चल सका। आपके श्री उत्तमचन्द जी एक मात्र पुत्र थे, जो मुलतान में जनरल मर्चेन्ट्स का कार्य करते थे, उनके भी एक मात्र पुत्र श्री राजकुमार जी है। पाकिस्तान वनने के वाद आप जयपुर आकर वस गये और जनरल मर्चेट्स का व्यवसाय करने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम लवगी वाई था। थोडे दिन पश्चात् आपका स्वर्गवास हो गया। आपकी फर्म का नाम नेभराज उत्तमचन्द था।

## श्री राजकुमार जी

श्री राजकुमार जी का जन्म श्री उत्तमचन्द जी के घर मुलतान में हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप अपने पिता के साथ व्यवसाय करने लगे। छोटी अवस्था में ही आपके माता पिता का देहावसान हो गया। पहले कुछ समय आपने फिरोजाबाद (यू. पी) में जाकर व्यवसाय किया। फिर जयपुर आकर व्यवसाय करने लगे है। आपकी धर्मपत्नी का नाम कान्ता देवी था जिनका भी युवावस्था में स्वर्गवास हो गया। आपके राकेश व अनिल दो पुत्र एव दो पुत्रिया है।

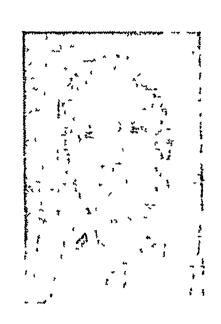

# श्री राजकुमार जी के पुत्र श्री राकेशकुमार जी

श्री राकेशकुमार भी पिता के साथ व्यवसाय करते है। उनकी धर्मपत्नी का नाम मन्जु है। आप अपने पिता के साथ 439 आदर्शनगर मे रहते है। अनिल अभी अविवाहित है एव शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

## ननगांशी परिवार

- श्री ताराचन्द जी श्री आतूराम जी ननगाणी के पुत्र थे। ताराचन्द जी के श्री किशोरीलाल व श्री व्यामलाल दो पुत्र हैं। आतूराम तथा उनके पूर्ण परिवार का परिचय दिल्ली खण्ड मे दिया गया है। किशोरीलाल भी दिल्ली रहते है। इनका परिचय भी दिल्ली खण्ड मे है।

#### श्री श्यामलाल जी

श्रीमान क्यामलाल जी ननगाणो सुरुत्र श्री तारा-चन्द जी ननगाणी के घर मुलतान मे हुआ था। आपका मुलतान मे जनरल मर्चेन्ट का व्यवसाय था। पाकिस्तान छोडने के पक्चात् कुछ समय तक दिल्ली रहे, उसके बाद जयपुर आकर वस गये, यहा पर भी आपने जनरल मर्चेन्ट का व्यवसाय किया। प्रौढावस्था मे ही गभीर रोग के कारण निधन हो गया। आपकी धर्मपत्नी रतन देवी है तथा आपके तीन पुत्र सुरेन्द्र कुमार, विजयकुमार व राजेश जैन एव तीन पुत्रिया है।





## श्री श्यामलाल जी के पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जी

श्री सुरेन्द्रकुमार का जन्म दिनाक 29 अगस्त 1946 डेरागाजीखान मे हुआ। आपने एम ए, एल एल वी, एम बी उच्च शिक्षा प्राप्तं कर टेक्सटाइल मिल मे कार्यरत हुए। आपकी धर्मपत्नी का नाम मधु-बाला जैन है तथा सोनल पुत्र एव दो पुत्रिया है।

#### श्रां विजय कुमार जी

श्री विजयकुमार का जन्म 1954 मे श्री क्यामलाल जी के घर जयपुर मे हुआ था। आप शिक्षा प्राप्तकर निजी व्यवसाय मे लग गये। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती विजयश्री है। राजेश अभी अविवाहित है एव शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप सब का निवास स्थान मकान न० 590, गली नम्बर 3, आदर्शनगर में हैं।

•••

# दुग्गड़ परिवार

## श्री छोरमल जी दुग्गड़

श्री छोगमल जी दुग्गड श्री नारायणदास दुग्गड के पुत है। आप दयालदास दुग्गड के पौत है। आपका जन्म मुलतान मे हुआ था।

पाकिस्तान बनने के पश्चात् आप जयपुर आकर रहने लगे। आपके सुमित प्रकाश, महेन्द्र कुमार, पवन कुमार, शानु कुमार, व खुशहाल चन्द पाच पुत्र एव एक पुत्री है, जो अपने अपने व्यवसाय को बहुत कुशलता से कर रहे है। आपकी धर्मपत्नी का नाम आशीवाई है।

सस्थान — पिकी जनरल स्टोर, पवन जनरल स्टोर व मुलतान जैन सेल्स एजेन्सी। निवास—तीसरा चौराहा, हिल्दियो का रास्ता, जयपुर।

# श्री छोगमल जी के पुत्र श्री सुमति प्रकाश जी

श्री सुमित प्रकाश जी श्री छोगमल जी दृग्गड के सुपुत्र है। आपका जन्म आज से 51 वर्ष पूर्व मुलतान में हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप ज्यपुर में लग गये। पाकिस्तान बनने के बाद आप ज्यपुर में मुलतान जैन जनरल स्टोर, 124 बापू बाजार में जनरल मर्चेन्ट्स का व्यवसाय करने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कान्ता देवी है, आपके सुनेल जैन मान्न एक पुत्र है। निवास—437 आदर्श नगर, जयपुर है।

## श्री महेन्द्र कुमार जी

श्री छोगमल के द्वितीय पुत्र है। स्कूली शिक्षा के वाद आप व्यवसाय करने लगे। किन परिश्रम से आपने अपने व्यवसाय में बहुत उन्नति की। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी है, आपके राजकुमार एक पुत्र है।

निवास-घोषियो का चौक, रामगंज वाजार, जवपुर ।

## श्री पवन कुमार जी

श्री छोगमल के तीसरे पुत्र है, व्यवसाय करते है। आपकी धर्मपत्नी का नाम शिमला जैन है, आपके दो पुत्र है। निवास—घोषियो का चौक, रामगज वाजार, जयपुर।

## श्री शानुकुमार जी

्रधी छोगमल जी के चतुर्थ पुत्र है, आप भी व्यवसाय करते हैं। आपक प्रमंपत्नी सरोज देवी है, आपके मोनू व रिव दा पुत्र ह। निवास—गोधो का चौक, हिल्दियों का रास्ता, जयपुर।

## श्री खुशहाल चन्द जी

श्री छोगमल जी के पचम पुत्र है, आप भी व्यवसाय करते हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहलता है, आपके तीन लडिकया है।

निवास-घोषियो का चौक, रामगज वाजार, जयपुर ।

000

# तातेड परिवार

#### श्री जिनवर लालजी

श्री डालचन्द जी के श्री जिनवर लाल मोती लाल दो पुत्र थे जो पहले नवगावों अलवर स्टेट मे रहते थे उनकी वहिन मुलतान मे व्याही गयी थी। इस कारण दोनो भाई भी मुलतान मे आकर रहने लगे। जिनवर लाल की शादी डेरागाजीखान मे गिरधारी लाल की पूत्री के साथ हो गई और कुछ समय पदचान् आप दोनो भाई हरुनाबाद (भावलपुर स्टेट वर्तमान पानि स्तान) मे जाकर व्यवसाय करने लगे। पाकिस्तान बनने के बाद वे जयपुर आ गये और श्री जिनवर लाल ने अपना व्यवसाय गणी जनरल स्टोर कटला पुरोहितजी में प्रारम्भ कर दिया जिसमे इन्होने अच्छी उन्नति की। आपकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती देवी है और आपके सुरेशकुमार, तेजकुमार, अरुणकुमार तीन पुत्र है जो आपके साथ कार्यरत है। और चार पुत्रिया है।

सस्थान - शशि जनरल स्टोर । निवास - रामगज बाजार।

श्री सुरेशकुम रजी

आप श्री जिनवरलालजी के प्रथम पुत्र है। आपकी धर्म पत्नी इन्द्रा जैन है। आपके मात्र दो पुत्र है। आप अपने पिता के साथ रहते है एव व्यवसाय करते है।

#### श्री मोती लाल जी

पाकिस्तान वनने के पश्चात् आप भी जयपुर आ गये और अपना अलग व्यवसाय करने लगे। आपका विवाह भगवती देवी सुपुत्री गिरधारीलाल पुत्र श्री त्रिलोकीचन्द के साथ हो गया। क्षय रोग हो जाने के कारण प्रोदावस्था मे आपका स्वर्गवास हो गया। आपके सजय एक मात्र पुत्र एव दो पुत्रिया है।

#### MAG

## अन्य परिवार

श्री बशील लजी

बशीलालजी मुल्खराज जी के पुत्र पहले जम्मू (कश्मीर) मे रहते थे। आपका विवाह श्रीमती प्रकाश देवी (सुपुत्री श्री माधोदासजी) के साथ हुआ। थोडे समय पश्चात् आप जयपुर आकर रहने लगे। आपका रत्नो का व्यवसाय है। अधिकतर विदेशों को निर्यात करते है इसलिए आप अधिक समय विदेशों में रहते है। आपके पुत्र अनिल एव सुनील है।

## श्री राजीव जैन

आपके पिता का नाम चिमन लाल है। आप जम्मू मे रहते थे। वाल्यावस्था मे ही आपकी माता का देहावसान हो गया और आप अपने नाना श्री माधोदास जी के पास रहने लगे। शिक्षा के पश्चात् आप भी अपने मौसा श्री बशीलालजी के साथ रत्नो का व्यवसाय करते है

<sup>■</sup> मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के आलोक से



#### श्री मोहन लाल जी बाफना किशनगढ

श्री मोहन लाल जी वाफना सुपुत्र श्री गनपति सिं पौत्र श्री मनोहरमल वाफना का जन्म किशनगढ (अजमेर मे हुआ। शिक्षा प्राप्त कर आप भारतीय पिक्चमी रेल्हें मे एकाउन्टेन्ट के पद पर कायरत है। आपका विवाह श्रीमती जीलादेवी पुत्री श्री प्रेमचन्दजी सिंघवी के साथ मुलतान मे हुआ था। आपके नरेश कुमार एव राकेण कुमार दो पुत्र है।

**996** 

#### श्री नथमलजी सोगानी

श्री नथमलजी सोगानी सुपुत्र सेठ श्री कालूरामजी वा जन्म 6 मार्च सन् 1919 को जयपुर मे हुआ। आपने बी ए तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार (म्हालेखापाल राजस्थान) के कार्यालय सीनियर आडिटर के पद पर कार्यन्त रहे।

आपका विवाह श्रीमती फूल देवी सुत्री श्री खेमचन्दजी जैन के साथ सन् 1948 मे हुआ था। आपके एक पुत्र अशोक कुमार एव चार पुत्रिया हैं।



निवास स्थान-वी॰ 5, ध्रुव मार्ग, तिलक नगर, जयपुर ।

999



# श्री मुलतान दिगम्बर जैन समाज दिल्ली

# वगवाशी परिवार

मुलतान मे वगवाणी परिवार मुख्यतया श्री भोलाराम सुपुत्र श्री थारयामलजी, श्री राजारामजी, एव नेभराज के थे जिनके पूर्वजो एव उनके आपसी सम्बन्ध का पता नही चल सका। जिनके परिवारो वा अलग-अलग परिचय दिया गया है।

## श्री भोलारामजी का परिवार

भोलारामजी का परिचय पूर्व विशिष्ट व्यक्ति परिचय मे दिया जा चुका है। आपके तीन पुत्र थे, श्री रिषभदास, आशानन्द एव रगूलाल।

(1) रिषभदास का 33 वर्ष की युवावस्था मे ही स्वर्गवास हो गया । उनके श्री मनोहरलाल, प्रेमचन्द एव पवनकुमार तीन पुत्र है। जिनके परिवार का आगे परिचय दिया जा रहा है।

## (2) श्री आसानन्दजी



श्री आसानन्द जी का जन्म 27 जनवरी 1898 ई० मे मुलतान मे हुआ था। आप स्कूली शिक्षा प्राप्त कर 13 वर्ष की उम्र मे ही पिता के साथ व्यवसाय मे लग गये। थोडे समय पश्चात् पिता का व्यवसाय करने का त्याग कर देने एव वर्डे भाई श्री रिखददासजी के स्वर्गवास हो जाने के काण्ण व्यवसाय का बडा बोझ आप पर आ जाने से आपने उसे बडी बुशलता से इतना बढाया कि पजाब मे आपकी फर्म का नाम गिना जाने लगा।

जहा आप व्यापार मे कुशल थे। वहा धार्मिक कार्यो मे भी रुचि आपकी कम न थी। 1930 मे मुलतान मन्दिर के जीर्णोद्धार मे आपका बहुत बडा योगदान रहा है। 1937 मे मुलतान दि॰ जैन समाज के अध्यक्ष मनोनीत हुए जो आजन्म रहे। आपकी तीर्थ

यात्राओं में भी अच्छी रुचि थी। आप कई बार यात्रा करने भी गये और एक बार बहुत वहें तीर्थ यात्रा पर जा रहे सघ के संघपित भी बने।

सन् 1947 मे पाकिस्तान बनने के पण्चात् मुलतान से मूर्तिया एव णास्त्र भण्डार आदि को भारत ले जाने मे आपने बहुत योग दिया और अपने परिवार सहित दिल्ली आ गये, जहा आपने अपनी होजरी का व्यवसाय प्रारम्भ किया और उममे अच्छी उन्नति की।

आदर्शनगर जयपुर मे वन रहे श्री दि॰ जैन मन्दिर निर्माण कमेटी के 1956 ई. में सचालक मनोनीत हुए और उस कार्य को आपने बहुत योग्यता से पूरा किया और उसके लिए जयपुर खुद गये और वास्तुकला विशेषज्ञ पल्ट्र सिह जैन को साथ लेकर मन्दिर की वहुत बड़ी छत आदि का कार्य सम्पन्न कराया। 27 मई, 1962 को दि॰ जैन मन्दिर आदर्शनगर जयपुर की वेदी प्रतिष्ठा के समय आपका बहुत योगदान रहा।

आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती मुकन्दीवाई था जिनका वीमारी के कारण असमय मे ही स्वर्गवास हो गया । आपके श्री वीर कुमार एक पुत्र तथा एक पुत्री है। आप धर्म ध्यान करते-करते इस नश्वर णरीर को छोड स्वर्ग सिधार गये ।

सस्थान —भोलाराम रिखबदास जैन, होजरी मर्चेन्ट, सदर वाजार, दिल्ली ।

#### श्री वीर कुमार

श्री वीर कुमार जी का जन्म 8 फरवरी 1937 को श्री आसानन्द के घर मुलतान में हुआ था। मुलतान एव दिल्ली में स्कूली शिक्षा के बाद हिन्दु कालेज दिल्ली में 1959 में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की तथा 1966 में आपने अपनी फर्म भोलानाम रिखबदास का कार्य भार सम्भाल लिया। उसमें बहुत उन्नति की। नवम्वर 1972 में आप मुलतान जैन परिषद के अध्यक्ष मनोनीत हुए। आप भी शान्तिप्रिय, गम्भीर एव मिलनसार व्यक्ति है। आपकी धर्मपत्नी का नाम कुसुम जैन है। आपके पकज, प्रगय एव प्रजान्त तीन पुत्र है।



सम्यान —भोलाराम रिखबदास जैन, सदर वाजार, दिल्ली।

फीन : 515313

निवास -ए-2/1 सफदरगज डवलपमेन्ट एरिया, नई दिल्ली-16

फोन: 665353

## (3) श्री रंगूलाल जी

सामाजिक कार्यकर्ता एव अध्यात्म-प्रेमी का जन्म सन् 1901 मे 8 जनवरी को श्री भोलाराम जी के घर मलतान में हुआ था । बाल्यावस्था मे ही आपको व्यवसाय का भार सौप कर आपके पिता व्यवसाय से विरक्त होकर उदासीन वृत्ति से अध्ययन आदि मे लग गये। आपने अपने दो भाइयो के साथ कठिन परिश्रम से अपने व्यवसाय में वहुत उन्नति की और आपकी फर्म का नाम सारे पजाब मे प्रसिद्ध हो गया। पाकिस्तान वनने के पश्चात् आप दिल्ली आये और अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया और थोडे ही समय मे सदर बाजार के प्रमुख व्यापारियों में गिने जाने लगे और समाज के बडे धनिक परिवारो मे आपकी गिनती होने लगी। प्रारम्भ मे ही आपको धर्म मे अच्छी रुचि थी।



आत्म कल्याण हेतु वस्तु स्वरूप समझने के लिए अब स्वाध्याय मे आपकी विशेष रुचि है। इम हेतु आप कई वार सोनगढ भी गये और वहा पर अपने रहने के लिए मकान भी बनवाया ताकि समय समय पर वहा जाकर सत् पुरुष श्री कानजी स्वामी आदि विद्वानों के प्रवचनों का लाभ ले सके। आपने आदर्शनगर मन्दिर में भी महावीर वीर्ति स्तम्भ वनाने हेतु 25,000/- रु प्रदान किये है।

आपके मन मे परोपकार की भी तीव्र भावना है जिससे आप दिल्ली आदि में विधवाओ, अनाथो एव दुखियो को हमेशा गुप्तदान देते रहे है।

इसी भावना से ओत-प्रोत होकर आपने जयपुर में मुलतान दि० जैन समाज के कुछ महानुभावों की प्रेरणा से महावीर जीव कल्याण समिति की स्थापना कराई और उसमें परोपकार हेतु सर्वप्रथम बहुत बडा आर्थिक योगदान दिया । इसी प्रकार मसूरी, देहरादून मे भी आपने एक आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषचालय की स्थापना कराई । इसी प्रकार अनेकानेक परोपकार के कार्यों में भी अच्छी रुचि रही है।

आपका विवाह श्रीमती कस्तूरी देवी के साथ हुआ था जिनकी युवावस्था में ही मृत्यु हो गई । उनमें से श्री जयकुमार जी एकमात्र पुत्र हैं । उसके बाद आपकी दूमरी शादी हुई । दूसरी पत्नी का नाम मोहनी देवी है जिनसे श्री अशोक कुमार, सुरेश कुमार, रमेश कुमार एव अनिल कुमार चार पुत्र एव चार पुत्रिया है ।

सस्थान —भोलाराम रगूलाल जैन, सदर बाजार, दिल्ली

निवास -4710 डिप्टोगज, दिल्ली । दूरभाष 512621

## श्री रंगूलालजी के पुत्र

#### 1 जयकुमार

श्री जयकुमार जी का जन्म सन् 1925 को श्री रगूंलालंजी वगवाणी के घर मुलतान में हुआ था। मैट्रिक नक शिक्षा प्राप्त कर आप अपने भोलाराम रिखबदास जैन सस्थान में पिता के साथ कार्य करने लगे। पाकिस्तान वनने के पश्चात् दिल्ली आकर अपने पिताजी के साथ कार्य करते रहे और उसमे वहुत प्रगति की।

थोडे समय पूर्व आपने सयुक्त परिवार से अलग कागज का व्यवसाय कर लिया। आपकी धर्मपत्नी का नाम निर्मला कुमारी है। आपके राजीव कुमार जैन एक पुत्र एवं पॉच पुत्रिया है।



- सस्थान ·—1 जैसन इन्टरनेशनल, 18 मेलाराम मार्केंट चावडी बाजार, दिल्ली-6, फोन 517274
  - 2. भोलाराम रगूलाल जैन, 4714 डिप्टीगज, दिल्ली
  - 3. भोलाराम रगूलाल जैन, 7 मिर्ची गली, वम्वई-2, फोन . 324947

निवास —C-4/134 सफदर गज, डवलपमेन्ट, न्यू दिल्ली फोन न० 668834

## जयकुमार के पुत्र

#### राजीव जैन





## श्री रंगूलालजी के पुत्र

## श्री अशोककुमार जैन

अपिका जन्म श्री रंगूलाल जी के घर मुलतान मे 38 वर्ष पूर्व हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त कर आप अपने पिता के साथ संस्थान श्री भोलाराम रगूलाल जैन में कार्य करने लगे। व्यवसाय का अच्छा अनुभव है। आपकी धर्मपत्नी का नाम आशा जैन है तथा आपके तीन पुत्रिया है। आपके पिता श्री रगूलाल जी ने अव अपने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली है। अव आप उस सस्थान के एक मात्र स्वामी के रूप मे कार्य कर रहे है।

सस्थान —भोलाराम रगुलाल जैन, सदर बाजार, दिल्ली निवास :-4710 डिप्टीगज, दिल्ली-6

## श्री सुरेश कुमार जैन

उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई वर्ष पहले अमेरिका चले गये वहां आपरेशन रिसर्च डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आजकल वहा विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर है। अमेरिका मे पढने के साथ अनुसधान में संलग्न है और बडी-बडी विज्ञान भी समाओं में भाग लेते है। योगासन व सगीत मे रुचि है।

निवास स्थान -1442 साऊथ मेन स्ट्रीट, केसीन, विस्कोन्सिन 53403, अमेरिका।





## श्री राकेश कुमार जैन

भारनवर्ष मे दिल्ली विश्वविद्यालय से गणिन मे एम ए की उपाधि प्राप्त की । फिर अमेरिका से आपरेशन रिसर्च मे एम ए की उपाधि ली। कई वर्षों से केनेडा मे सफल वैज्ञानिक के रूप मे विश्व की सबसे महान अनुमधान कम्पनी मे मैनेजर है और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है। पत्नी अलका अर्धि टेक्ट है और केनेडा मे पढ रही है। निवास स्थान है 625 रुए मिल्टन, अपार्टमेन्ट 1002, मोन्टरियल (पो क्यू) एच 2 एक्स। इट्ट्यू 7 केनेडा।

### श्री अनिल कुमार जैन

आई. आई टी कानपुर से इन्जी ियरिंग की उपाधि प्राप्त की और अमेरिका उच्च शिक्षा के लिये चले गये। सियाटल मे वाशिंगटन विश्वविद्यालय से एम एस मी मेकेनिकल इन्जीनियरिंग की उपाधि ली और आजकल मेन फ्रांसिसको केलिफोर्निया बडी इम्पनी मे काम कर रहे हैं। अभी अविवाहित है। निवास स्थान है 3081 नार्थ मेन स्टीट, अपार्टमेन्ट 10, वालनट क्रोक, केलिफोर्निया, अमेरिका।

#### श्री रिषभदास जी

श्री न्पिभदास जी के विषय में ऊपर हम वता आये है। उनके तीन पुत्र एव एक पुत्री है। श्री मनोहर लाल का वर्णन खण्ड/जयपुर में दिया गया है। दूसरे पुत्र श्री प्रेमचन्द और तीसरे श्री पवन कुमार है।



### श्री प्रेमचन्द जी वगवागी

आपका जन्म थी रिखवदास जी सुपूत्र थी भी लाराम जी वगवाणी के घर मुलतान में हुआ था । आप अच्छे व्यवसायी एवं धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। जाग्त स्वभावी अपने व्यवसाय में निपुण मुलतान वी प्रसिद्ध व्यवसायक फर्म भोल।राम रिखवदास जैन मुलतान के भागीदार थे। दिल्ली में भी आप इसी फर्म के काफी दिनों तक भागीदार रहकर अच्छा नाम कमाया और फिर उनसे अलग होकर अपना निजी होजरी का व्यवसाय प्रारम्भ किया जिसमें अच्छी उन्नति की।

आपका आदर्शनगर दिगम्बर जैन मन्दिर के साथ काफी सहयोग रहा है। आपकी धर्मपत्नी का नाम भगवानी देवी है। आपके कोई पुत्र नही, मात्र 4 पुत्रिया है। आपकी तरह आपकी पत्नी भी धर्मातमा एवं परोपकारी है। आपने उपकार की हिष्ट से महावीर कल्याण केन्द्र जयपुर एव महावीर जीव कल्याण समिति जयपुर मे अच्छा आर्थिक सहयोग दिया है।

सस्थान — प्रेम ट्रेडिंग कम्पनी, गली प्रेस वाली, सदर बाजार, दिल्ली

निवास —5337 सदर थाना रोड, दिल्ली-6

#### 000

## श्री पदन कुमार जी

आपका जन्म 52 वर्ष पूर्व श्री रिखवदास जी के घर मुलतान मे हुआ था। शिक्षा प्राप्त कर मुलतान मे ही आप अपने संगुक्त परिवार के साथ व्यवसाय मे लग गये। पाकिस्तान वनने के बाद आप भी दिल्ली आकर रहने लगे और अपने परिवार के साथ फर्म भोलाराम रिखवदास मे कार्यरत रहे। उसके बाद आपने भी अपना अलग व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया। आपने दि० जैन मन्दिर आदर्शनगर के मन्दिर मे अच्छा आर्थिक योग दिया। स्वभाव से आप शान्तित्रिय हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम शकुन्तला देवी है। आपके शिश कुमार एक पुत्र एवं एक पुत्रो है।

श्री शिश कुमार ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आपके साथ व्यवसाय में लग गये। वे 31 वर्ष के है। उनकी धर्मपत्नों का नाम रेखा जैन है। इनके ऋषि जैन एक मात्र पुत्र है जो पिताजी के साथ रहते है।

> संस्थान — रिखबदास एण्ड संस, सदर बाजार, दिल्ली । फोन—511120 निवास :—2105, देशबन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली । फोन-569293

> > 888

# सिंगवी परिवार

## श्री बिहारी लाल जी सिंगवी परिवार

श्री सानूरामजी भी श्री लुणिन्दा मल के वशज है। सानूराम जी के पुत्र श्री िहारी लाल जी का जन्म डेरागाजीखान मे हुआ था। वाद मे आप मुलतान मे आकर रहने लगे, आप धर्मज्ञ एव सिद्धान्त के पक्के थे। आपने धर्म के विषय मे परिस्थितियो से कभी समझौता नही किया, पूर्व परम्परा के अनुसार अंढिंग रहे और दूसरों को शुद्ध आम्नाय पर चलने के लिये प्रेरित करते रहे।

आप सानूराम विहारी लाल के नाम से काले मण्टी मुलतान मे व्यवसाय करते थे। आपके एक मात्र पुत्र श्री घनश्याम दास थे। जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

#### घनश्यामदास जी सिंगवी

आपका जन्म मुलतान नगर मे बिहारी लाल जी के घर हुआ था। बच्चपन आपका साधारण स्थिति मे व्यतीत हुआ पर जीवन के प्रति आपके उत्साह एव उमग ने आपको आगे वढने के लिये प्रेरणा प्रदान की। युवावस्था मे प्रथम चरण मे आपने लुधियाना मे होजरी

निर्माण के सम्बन्ध मे प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त किया और मुलतान आंकर एक इन्द्रा होजरी मिल के नाम से उद्योग स्थापित किया जो कुछ ही समय मे पंजाब मे अच्छे व जाने माने प्रसिद्ध उद्योगो की गिनती मे गिना जाने लगा। वृद्धि की तीक्ष्णता एव दरदिशता, से आपने व्यवसाय तथा समाज मे अच्छी सफलता एव प्रतिष्ठा प्राप्त की । यही कारण था कि समाज का साधारण व्यक्ति भी आपसे परामर्श लेता था। भारत विभाजन के वाद आप कुछ समय के लिये जयपूर मे आकर उपरोक्त उद्योग लगाया। आदर्ण नगर मे मन्दिर निर्माण की बात आयी तो आपने श्री कवरभान जी आदि के साथ योग देकर इसके निर्भाण में काफी रुचि ली। उस समय समाज के कोपाध्यक्ष के नाते



आपने मन्दिर निर्माण के लिये धन एकत्रित करने मे भी पूर्ण योगदान दिया। मन्दिर निर्माण के समय श्री आसानन्दजी वगवाणी को जव मन्दिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया तब दित्ली समाज की अभिश्चि भी इस मन्दिर निर्माण के कार्य हेतु उत्पन्न करने मे आपका प्रमुख हाथ रहा । आपने सन् 1958 मे अपना व्यवसाय दिल्ली मे स्थानान्तर कर लेने पर भी मन्दिर निर्माण मे आपकी रुचि कम नहीं हुई और आप उसी तरह से पूर्ण सहयोग देकर जीवनपर्यन्त अपने सहयोगियों के साथ कार्य करते रहें । आपका स्वर्गवास असामयिक हो गया । आपके पीछे आपका परिवार भी धार्मिकता से जीवनयापन कर रहा है । आपकी धर्मपत्नी श्रीमती विश्वनी देवी ने महावीर कीर्तिस्तम्भ निर्माण मे अच्छा आर्थिक योगदान दिया है । आपके सुपुत्र इन्द्रकुमार एवं वीर कुमार भी आपकी तरह उत्साही एवं बुद्धिजीवी है । आपके द्वारा स्थापित उद्योगों में बराबर उन्नित कर रहे है । आपकी दो पुत्रिया भी अच्छी सुशिक्षित एवं प्रतिभाशाली है ।

# श्री घनश्यामदासजी के पुत्र

## (1) श्री इन्द्र कुमार

श्री इन्द्र कुमार घनश्याम दास जी के बड़े पुत्र है। आप अपने पिता की तरह वृद्धिमान एवं होनहार युवक है। आपने इन्द्रा होजरी इन्डस्ट्रीज को उन्नित के शिखर पर पहुचाया और उसमे अच्छा धनोपार्जन कर समाज के सम्पन्न परिवारों मे गिने जाने लगे। धर्म मे भी आपकी अच्छी अभिरुचि है। आपने महावीर कीर्तिस्तम्भ वनवाने एवं उसकी प्रतिष्ठा कराने मे समाज को अच्छा आर्थिक योगदान दिया है। आपकी धर्मपत्नी का नाम रेखा जैन है। आपके एक पुत्र एवं दो पुत्रियां है। व्यवसाय—इन्द्रा होजरी इन्डस्ट्रीज बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, दिल्ली।

## (2) श्री वीर कुमार

श्री वीर कुमार, श्री घनश्याम दास जी के द्वितीय पुत्र है। आप भी अपने भाई की तरह सहनशील, बुद्धिजीवी एव उत्साही युवक है। आदर्शनगर मन्दिर मे आपकी अच्छी अभिरुचि रही है। महावीर कीर्तिस्तम्भ के निर्माण एवं प्रतिष्ठा मे आपने प्रमुख भाग लिया और अच्छा आर्थिक सहयोग दिलाया।

आपकी धर्मपत्नी का नाम-मन्जु जैन है। आपके एक पुत्र एव एक पुत्री है।

व्यवसाय—वी. के. इन्द्रा होजरी इन्डस्ट्रीज, बिरला मिल के सामने, सब्जी मण्डी घण्टाघर, दिल्ली। फोन : 566254

# श्री छोगमलजी सिंगवी का परिवार

श्री छोगमलजी भी श्री लुणिन्दामलजी के वशजो मे से है। लुणिन्दामलजी के पुत्र ऋषिराम और उनके पुत्र घनश्यामदास तथा उनके छोगमल हुए। इन सबका परिचय विशिष्ट व्यक्ति परिचय परिशिष्ट मे आ चुका है।

छोगमल के श्री गुमानीचन्द एवं बुद्धसेन दो पुत्र है। जिनका परिचय हम यहा दे रहे है।

श्री गुमानीचंदजी सिंगवी

श्री गुमानीचन्दजी का 70 वर्ष पूर्व श्री छोगमलजी घनश्यामदास सिगवी के मुलतान मे हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात् आप पिता के साथ व्यवसाय मे कार्यरत हो गये। आप भी अपने पूर्वजो की तरह धर्मात्मा एव समाजसेवी व्यक्ति है। पाकिस्तान बनने पर पहले आप जोधपुर मे आकर रहे। कुछ समय बाद आप दिल्ली मे आ गये और यहां व्यवसाय शुरू कर दिया। जयपुर-स्थित आदर्शनगर दिगम्बर जैन मन्दिर के निर्माण कार्य मे आपकी अत्यधिक अभिरुचि रही। इस मन्दिर के निर्मा-णार्थ जयपूर समाज के सदस्य जब-जब दिल्ली आये आपने स्वय अच्छा आर्थिक सहयोग दिया और मुलतान दिगम्बर जैन समाज दिल्ली से हर प्रकार का आर्थिक सहयोग दिलाने मे हमेशा तत्पर रहे तथा आदर्शनगर



मन्दिर में शिखरों की कमी को पूरा करने के लिये तीन शिखरों में से एक शिखर वनवाने की स्वीकृति देकर मन्दिर की बहुत बड़ी कमी को पूरा करने का वचन दिया है।

आप दिल्ली मुलतान दिगम्बर जैन समाज के एकाधिकार प्राण है। जो आप द्वारा निर्देशित की जाने वाली सर्व गतिविधियो वो समाज पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त आप सामाजिक गतिविधियो मे भी पूर्ण सहयोग देते रहते है। आपका शिक्षा के क्षेत्र मे सस्थाओं को सहयोग करने मे विशेष हाथ रहता है। आप दीन दुखियो व असहायो की भी यथाणिक सहायता करने मे कृत सकल्प रहते है। समाज के किसी भी व्यक्ति को विपत्ति ग्रस्त जानकर तुरन्त उसके निराकरणार्थं वहां पहुंच कर दुःख दूर करने मे तत्पर रहते है। आपने अपने व्यवसाय मे भी बहुत उन्नति की है और अपने परिवार में संगठन एव व्यवस्था वनाये रखने मे आप पूर्ण कुशल है। इसका यह परिणाम है कि आपकी छत्नछाया मे आपका परिवार संगठित रूप मे रह रहा है और अच्छी उन्नति कर रहा है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती शकलीबाई है और आपके देवकुमार, मनमोहन, चम्पतराय, उग्रसेन एवं विनोदकुमार पांच पुत्र एव दो पुत्रिया है।

निवास—सिगवी सदन-35 साउथ बस्ती हरफूलसिंह, सदर थाना रोड, दिल्ली—6 व्यवसाय—डी॰ के॰ जैन सूत गोला फैक्ट्री,

21—एन बस्ती हरफूलसिंह, सदर थाना रोड, दिल्ली—6 ग्राम—लीसोना, कार्यालय का फोन न्॰—529548,—511934 घर का फोन नं॰—529548: 513989

## श्री गुमानीचन्दजी के पुत्र

### देवकुमार

आप गुमानोचन्दजी के बड़े पुत्र है। आपका पिताजी के साथ व्यवसाय के निर्माण में बहुत योगदान रहा है। आप कर्मठ कार्यकर्त्ता है और बुद्धिजीवी है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती प्रकाश देवी है और आपके अनिलकुमार और संजय दो पुत्र हैं। अनिलकुमार की पत्नी का नाम रीनाकुमारी है। आपका व्यवसाय एवं निवास अपने संयुक्त परिवार के साथ है।

मनमोहन

आप श्री गुमानीचन्दजी के द्वितीय पुत्र हैं। आपकी धार्मिक कार्यों में अच्छी अभिरुचि है। दिल्ली में समय-समय पर आप धार्मिक गतिविधियों का आयोजन करने एवं उनका प्रबन्ध करने में तत्पर रहते हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम ब्रीजेश है। आपके एक पुत्री है। आप भी अपने पिता एवं संयुक्त परिवार के साथ कार्यरत है और अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते है।

### चम्पतकुमार

आप श्री गुमानीचन्दजी के तृतीय पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम कुसुम जैन है। आपके मात्र तीन पुत्रिया है।

व्यवसाय-जनरल मर्चेन्ट्स परिवार के साथ ।

निवास-पिता के साथ।

### उग्रसेन

आप श्री गुमानीचन्दजी के चौथे पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम सुधा जैन है। आपके अमित कुमार एक पुत्र तथा एक पुत्री है। व्यवसीय एवं निवास—पिता के साथ।

## विनोदकुमार

आप श्री गुमानीचन्दजी के पाचवे पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम कमला जैन है।

व्यवसाय एव निवास-पिता के साथ।

## श्री बुद्धसेनजी सिंगवी-दिल्ली

बुद्धसेन जी का जन्म छोगमल सिंगवी के घर मुलतान में हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप पैतृक व्यवसाय में कार्यरत हो गये। पाकिस्तान बनने के बाद आप पहले कुछ समय तक जोधपुर में रहें। उसके बाद आप दिल्ली आ गये और दिल्लों में अपना सूत गोले का व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम मोहिनी है। आपके संदीप जैन एक पुत्र एवं तीन पुत्रिया हैं।

व्यवसाय-बस्ती हरफूलसिंह सदर थाना रोड, देहली



# श्री दीवानचन्द सिंगवी



#### श्री दीवानचन्द जी सिगबी

आपका जन्म गेलाराम सुपुत्र श्री जस्सुराम सिगॅवी के घर डेरागाजीखान मे हुआ था। आप कर्मठ कार्यकर्ती एवं न अच्छे व्यवसायी व्यक्ति थे। पाकिस्तान वनने पर जहा लोग अपने परिवार कों ' सुरक्षित भारत पहुंचाने के लिए व्यांकुर्ल थे वहाँ आप समाज एव धर्मायतन जिन प्रतिमाये एव शास्त्र भण्डार को भी सूरक्षित अपने साथ भारत लाने के लिए प्रयत्नशील थे। आपके सहयोग का ही यह परिणाम है कि हमारी बहुमुल्य निधि स्रक्षित भारत पहुच सकी है। कुछ दिन जयपुर मे व्यवसाय करने के पश्चात् आपने दिल्ली जाकर अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया। व्यावसायिक दन्नति के साथ सार्थ आपने धार्मिक

कार्यकर्ता के रूप में भी मुलतान समाज दिल्ली को नेतृत्व प्रदान कर धर्म के कार्यों को चालू रखा और देहली में अच्छी ख्याति प्राप्त की।

डेरागाजीखान से लाई गई मूर्तिया दिल्ली के ऐतिहासिक लाल मन्दिर में विराजमान होने से समाज के धर्म साधन का मुख्य केन्द्र लाल मन्दिर ही रहा। लाल मन्दिर में मुलतान समाज की ओर से कार्यकर्ता होने के नाते वहा की गतिविधियों में मी अच्छे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता रहे तथा समाज की गतिविधियों के सचालन में आपका , बहुत बडा योगदान रहा। आपके असामयिक निधन हो जाने के कारण समाज में आपका , अभाव आज भी बहुत खटकता है तथा उसकी क्षतिपूर्ति आज भी असम्भव है।

आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती प्रेमवती है जो आपकी तरह सहनशील एव धर्मात्मा है जो आपके पश्चात् अपना काफी समय स्वाध्याय आदि मे व्यतीत करती है। अपके एक पुत्र एव दो पुत्रिया है।

श्री हंस कुमार : —श्री हसकुमार भी सहनशील शान्तित्रिय एव अपने व्यवसाय में कर्मठ व्यक्ति है। जिन्होने अपने पिताजी के पश्चात् अपने व्यवसाय को बडी योग्यता से सभाला ही नहीं अपितु उसमे काफी उन्निति भी की। आपकी धर्मपत्नी का नाम सुपमा जैन है तथा आपके पुनीत कुमार, मुनीश, समीर, तीन पुत्र है

निवास—महेश घी के ऊपर खारी वावली दिल्ली मे है। व्यवसाय—हसा मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन 40—गांधी गली फतेहपुरी दिल्ली—6

# श्री शिवनाथ मल जी कोठारी परिवार



#### श्री शिवनाथ मल जी कोठारी

श्री शिवनाथ मल जी कोठारी मूलत जोधपुर वासी है। आपकी बहिन मुलतान मे श्री छोगमल जी सिगवी को व्याही गई थी। आप भी मुलतान जा कर बहनोई के पास रहने लगे। वाल्यकाल से ही आपके आदर्श एव विनय का वृक्ष आगे पल्लवित एव पुष्पित हो समाज को सुरक्षित करने लगा। आप एक होनहार व्यक्ति के रूप मे समाज के सामने उभर कर आये । अपने बहनोई की फर्म घनश्याम दास छोगमल में कर्मठ कार्यकर्ता बनकर व्यवसाय को सम्भालने लगे एव उसमे काफी प्रगति की । श्री छोगमलजी का डेरागाजीखान मे आकस्मिक निधन हो जाने पर उनके व्यवसाय की आप

पर काफी जिम्मेदारी आ गई जिसे आपने बडी लगन एव निपुणता से निभाया।

आपकी मात्र एक पुत्री श्रीमती शीलादेवी हैं जिनका विवाह आपने श्री विशम्भर दास के साथ किया और सूत का व्यवसाय कराकर उन्हे अपने पास रख लिया ।

पाकिस्तान वनने के बाद जोधपुर आगये। कुछ समय वहा रहने के पश्चात् आपने दिल्ली आकर व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया और वहा आपने इतनी उन्नेति की कि दिल्ली मे सूत आदि के अच्छे व्यापारी माने जाने लगे और आज आपकी समाज मे बहुत अच्छे सम्पन्न घरानो मे गिनती है। आपके कोई पुत्र न होने के कारण आपने अपनी लडकी के पुत्र श्री बाबूलाल को गोद लेकर अपना लड़का बना लिया और सभी एक सम्मिलित परिवार के रूप में रह रहे है। आप अपनी धर्म पत्नी श्रीमती गणेशीवाई को पटना के पास उपचार हेतु किसी स्थान पर ले गये थे जहा उनका आकस्मिक निधन हो गया।

7

अंगिर्की प्रारम्भ से ही धर्म में काफी रुचि है। आप आदर्शनगर दि॰ जैन मन्दिर के निर्माणार्थ समय समय पर सहायता देते रहे है तथा अपनी पत्नी श्रीमती गणेशीबाई की स्मृति मे नीचे विशाल प्रवचन हाल मे फर्श लगवा दिया है जिससे कि मन्दिर की एक बड़ी कमी पूरी हुई है।

व्यवसाय-मगलदास विश्वम्भरदास, बस्ती हरफूल सिह, सदर थाना रोड, दिल्ली। निवास-बस्ती हरफूल सिह, सदर थाना रोड, दिल्ली।

## श्री बाबूलाल जी

बाबूलाल जी का जन्म विश्वम्भरलाल के घर हुआ था। आप अपने नाना श्री शिवनाथ मलजी के गोद आकर पुत्र बन गये। शिक्षा प्राप्ति के बाद अपने पिता एव परिवार के साथ व्यवसाय में कार्यरत हो गये। आपकी धर्म पत्नी का नाम सुधा जैन है और आपके दो पुत्र है।

व्यवसाय एव निवास-अपने पिता के साथ बस्ती हरफूल सिह मे है ।

000

# गोलेखा परिवार

गोलेखा परिवार मुलतान डेरागाजीखान मे प्राचीन परिवारों मे से है। परशराम गोलेखा के श्री देवीदास, ढालूराम, रेमलदास, मूलचन्द एव गेलाराम 5 पुत्र थे।

- 1 देवोदासजी . शम्भुराम, दासूराम, सुखानन्द तीन पुत्र थे।
- 2. ढालूराम कोई सन्तान नहीं थी अत उन्होंने उत्तमचन्द सिगवी को गोद लिया
- 3 रेमलदास होतूराम, भूराराम दो पुत्र थे।
- 4 मूलचन्द भजनदास एव लालचन्द ।
- 5 गेलाराम चेतनदास एवं धनेन्द्रकुमार ।

इन सबके परिवारो का परिचय जयपुर एव दिल्ली खण्ड मे अलग अलग दिया गया है।

(1) शम्भुरामजी

शम्भुरामजी देवीदासजी के प्रथम पुत्र थे। उनकी युवावस्था मे मृत्यु हो गई थी। उनकी मात्र कस्तूरी देवी एक पुत्रो थी जो डेरागाजीखान मे गिरधारी लाल पुत्र श्री करम चन्द सिंगवी को ब्याही गई थी। आप समाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे। धार्मिक कार्यों मे आपकी वहुत रुचि थी।

(2) दासूरामजी

दासूरामजी के परिवार का विवरण जयपुर खण्ड मे दिया गया है।

### (3) श्री सुखानन्दजी

सुखानन्दजी श्री देवीदासजी के तीसरे पुत्र हैं। आप वहुत बुद्धिमान एव प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। आपका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आप अपने पिता एवं वड़े भाई शम्भुराम की तरह समाज के प्रमुख व्यक्तियों में से थे। समाज की प्रत्येक गतिविधियों में आपका प्रमुख हाथ रहता था। आप सस्कृत के अच्छे विद्वान थे। मुलतान की गौशाला आदि जैसी कई सस्थाओं के कियाशील सदस्य एवं पदाधिकारी थे। आप धर्मज्ञ भी थे। शहर से वाहर बगीचे के नाम से एक फार्म बना रखा था जहा पर आपने भवन एवं चिकित्सालय भी बनवाया था जिसमें समय-समय पर वृती आदि भी आकर रहते थे। उस चैत्यालय के लिये



आपने सम्मेद शिखर मे हुई पच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पर भगवान महावीर की एक मनोज्ञ प्रतिष्ठत कराकर मुलतान लाये थे। सन् 1935 मे समाज ने सात दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े स्तर पर बगोचे मे कराया था। उस समय फिरोजपुर आदि से विशाल रथ मगवाया था। उस उत्सव को सफल बनाने मे आप अथवा आपके परिवार ने प्रमुख योगदान दिया।

आपने अपने रग के व्यवसाय में बहुत उन्नति की। पजाब में रग के प्रमुख व्यापारियों में माने जाने लगे और उसमें आपने बहुत द्रव्य उपार्जन भी किया। आपकी धर्मपरनी का नाम श्रीमती ईश्वरी बाई था। आपके श्रीनिवास, शकरलाल, प्रेमचन्द, पदमकुमार, राजकुमार एवं सुभाष कुमार छ पुत्र है।

मुलतान मे आपकी फर्म का नाम-सुखानन्द र्शकरलाल जैन था । सन् 1945 को मुलतान मे हृदयगति रुक जाने से आपका असामयिक निधन हो गया ।

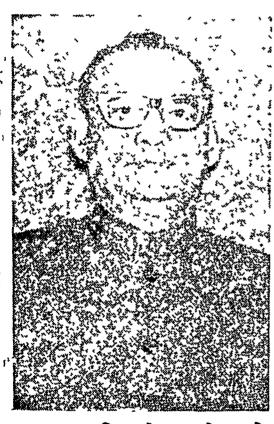

# श्री सुखानन्दजी के पुत्र श्री निवासजी गोलेछा-बम्बई

आपका जन्म 15 अगस्त 1918, श्री सुखानन्दजी के घर मुलतान में हुआ था। आप प्रारम्भ से ही कर्मठ कार्यकर्ता, अच्छे व्यवसायी और धर्मप्रेमी महानुभाव है। पाकिस्तान बनने के बाद कुछ समय तक दिल्ली रहे, बाद में बम्बई जाकर व्यवसाय करने लगे। जयपुर से इतनी दूर रहते हुए भी दिगम्बर जैन मन्दिर आदर्शनगर जयपुर के साथ आपका विशेष प्रेम है। आपके उत्साह का ही यह परिणाम है कि आपके परिवार ने मन्दिर में मुख्य वेदी का निर्माण कराया है और समय-समय पर आप यथा शक्ति तन, मन, धन का सहयोग देकर मन्दिर के निर्माण कार्य को पूरा करने में सिक्रय भाग लिया है।

मन्दिर में खटकने वाले शिखरों के अभाव की कमी को पूरा करने के लिये आपने बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ तीन शिखरों में से एक शिखर बनवाने की स्वीकृति देकर मन्दिर की बहुत बड़ी कमी को पूरा करने में सहयोग दिया है।

आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कमला रानी है जो धर्मज्ञा एवं विदुषी है। आपके सतीशकुमार, विपिनकुमार दो पुत्र एवं तीन पुत्रिया है।

व्यवसाय—श्रीनिवास एण्ड कम्पनी एवं मयूर ड्राइकेम कार्पोरेशन, 47 दरिया स्थान स्ट्रीट बड़गादी, बम्बई-3

## श्रो शंकरलाल गोलेछा

श्री शक रलालजी का जन्म 56 वर्ष पूर्व श्री सुखान दजी गोले छा के घर मुलतान में हुआ या। आप प्रारम्भ से ही ओजस्त्री, कर्मठ कार्य-कर्त्ता नवयुवक थे। स्कूली शिक्षा के पश्चात् उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु लाहौर गये और पजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। युवावस्था से ही आपको धार्मिक एव सामाजिक गतिविधियो में अच्छी रुचि थी। मुलतान में सर्वप्रथम दि० जैन परिषद् की ज़ाच की स्थापना की। पाकिस्तान बनने के बाद आप दिल्ली आ गये, वहा पर आपने राजनीति में भी अच्छा भाग लिया। फलस्वरूप स्वतन्त्र भारत में दिल्ली विधान सभा के प्रथम चुनाव में आप विधायक



निर्वाचित हुए। उसी तरह धार्मिक गतिविधियो मे भी आप अच्छा भाग लेते रहे है।

आदर्शनगर मन्दिर निर्माण मे आप और आपके परिवार ने बहुत रुचि लेकर मन्दिर जी मे वेदी बनवाई और वेदी प्रतिष्ठा कराने मे प्रमुख सहयोग दिया। आपकी धर्मपत्नी का नाम सुन्दरी देवी है। आपके नरेन्द्र एव अनिल दो पुत्र एव एक पुत्री है।

निवास 16/2 डाक्टर लेन गोल मार्केट, नई दिल्ली।

व्यवसाय:--नरेन्द्र अनिल एण्ड कम्पनी, 2/184 तिलक बाजार, खारी बावली, दिल्ली।

### श्री शंकरलालजी के पुत्र 1. नरेन्द्र कुमार जन

आयु 24 वर्ष, धर्मपत्नी का नाम प्रीति जैन है। आपका अभी कुछ दिन पूर्व काला परिवार मे जयपुर विवाह हुआ है।

#### 2. अनिल जैन

आयु 21 वर्ष, अविवाहित, अपने पिता के साथ रहते है, व्यवसाय एवं शिक्षा के अध्ययन मे रत है।

### श्री सुखानन्दजी के पुत्र 3. श्री प्रेमकुमारजी

सुखानन्दजी के तीसरे पुत्र है। आप शांति प्रिय एवं समाजसेवी व्यक्ति है। दिल्ली समाज की सभी धार्मिक एव समाजिक गतिविधियों में प्रमुख भाग लेते हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम उर्मिला देवी है। आपके राजीव, विक्की, आसीस तीन पुत्र एव एक पुत्री है।

व्यवसाय:-सुखानन्द शकरलाल जैन, तिलक वाजार, खारी वावली, दिल्ली।

निवास :--कोठी नं० 1 पंचकुइया रोड, नई दिल्ली ।

4. राजकुमार

धर्मपत्नी का नाम मन्जु जैन पुत्र राहुल एक पुत्र एव एक पुत्री है। व्यवसाय: सुखानन्द शकरलाल फर्म मे अपने भाइयो के साथ। निवास -अपने भाइयो के साथ।

5. पदम कुमार

धर्मपत्नी का नाम चन्दा देवी और दो पुत्रिया है। व्यवसाय — निवास एव व्यवसाय अपने परिवार के साथ।

6. सुभाष कुमार

धर्मपत्नी का नाम मन्जू जैन आपके दो पुत्र है। व्यवसाय:--निवास एव व्यवसाय परिवार के साथ।





## श्री भंजनदास गोलेछा

श्री भजनदासजी गोलेका सुपुत्त श्री मूलचन्दजी गोलेका का जन्म मुलतान नगर मे हुआ था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् आप अपने निजि व्यवसाय मे लग गये। पाकिस्तान बनने के पश्चात् आप दिल्ली आकर बस गये तथा व्यापार करने लगे। आपका स्वर्गवास दिल्ली मे हुआ।

आपकी धमपत्नी का नाम श्रीमती छिनको बाई है। श्री उत्तमचन्दजी, आडूरामजी, तोलारामजी, रोशनलालजी चार पुत्र एव आपकी तीन पुत्रिया है।

# श्री उत्तमचन्दजी गोलेछा

श्री उत्तमचन्दजी गोलेछा सुपुत्र श्री भंजनदासजी का जन्म मुलतान मे सन् 1914 मे हुआ। स्कूली शिक्षा के पश्चात् आप अपने निजी व्यवसाय में लग गये। पाकिस्तान बनने के बाद आप दिल्ली मे बस गये पहले जैन स्कीन्स फैक्ट्री मे अपने भाइयो के साथ पार्टनर थे अब मोजा बनाने की फैक्ट्री लगा ली है। आपके सुभाष चन्द्र एवं सुरेन्द्र कुमार दो पुत्र तथा दो पुत्रिया है तथा आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती मैना देवी हैं।



आपका पता निम्न प्रकार है :--

निवास—5656 बस्ती हरफूलिसह सदर थाना रोड, दिल्ली--6 सस्थान—सुरेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, 5503 बस्ती हरफूलिसह देहली। दूरभाष—516472



### श्री सुभाष चन्द्र

आप अपने पिता के साथ व्यवसाय करते है एव इनकी धर्मपत्नी का नाम स्वर्णलता है और एक पुत्र एव एक पुत्री है।

### श्री आड्रामजी गोलेखा-दिल्ली

श्री आडूरामजी का जन्म 60 वर्ष पूर्व श्री भजनदासजी के घर 'मुलतान मे हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप मुलतान मे व्यवसाय करने लगे। पाकिस्तान बनने के वाद आप दिल्ली आकर बस गये। सूत गोले का व्यवसाय करने लगे। आपकी धर्मपत्नी का 'नाम दयावन्ती है। आपके अशोककुमार एक पुत्र एव एक पुत्री है।

'आपके संस्थान का नाम जैन स्कीन्स फैक्ट्री प्रताप मार्केट दिल्ली--6

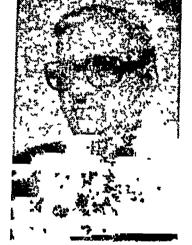

निवास—322 खजूर रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली । दूरभाष—513610 अशोककुमार

अशोककुमार की पत्नी का नाम 'रीना देवीः जैन-है। शोकित जैन पुत्र एव एक पुत्री है। उनके संस्थान का नाम स्टेचको एन्टरप्राइज' बैक स्ट्रीट करोल बाग है। निवास —अपने पिता के साथ।

### श्री तोलारामजी गोलेखा-दिल्ली

श्री तोलारामजी का जन्म 56 वर्ष पूर्व भननदासजी के घर मुलतान मे हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप व्यवसाय करने लगे। आपको लोगो की सेवा करने मे रुचि थो। पाकिस्तान बनते समय हिन्दू मुस्लिम झगडो मे आपने हिन्दू दगल के माध्यम से लोगों की बहुत सेवा की।



पाकिस्तान बनने के पश्चात् आप दिल्ली आकर रहने लगे और अपने भाइयो के साथ-व्यवसाय प्रारम्भ किया और उसमे बहुत उन्नति की ।

जहां आपने व्यवसाय में उन्नित की, वहां परोपकार एव- सेवा की भादना अधिकाधिक जागृत हुई और मुलतान सेवाः समिति के माध्यम से आपने अथक- प्रयासः करके जनता की असीम सेवाएं की और मुलतान सेवा समिति के उच्च पदाधिकारी के रूप'में अपने सहयोगियों की मदद से मुलतान सेवा समिति के नाम को दिल्ली मे चार चांद लगवा दिए।

मुलतान समाज की सेवा में भी हर समय आप अग्रणी रहते है। मुलतान दि॰ जैन मन्दिर आदर्शनगर के निर्माण में आपने समय-समय पर आर्थिक योगदान तो किया ही है। बाकी मुलतान दि॰ जैन समाज दिल्ली से भी आपने आर्थिक सहायता दिलाने में भी कोई कसर नहीं छोडी।

आपकी धर्मपत्नी का नाम लेखमती है। ओमप्रकाश एक पुत्र एवं तीन पुत्रियों हैं।

निवास—7037 गली टंकी वाली पहाड़ी धीरज, दिल्ली । फोन नं॰ 527014 व्यवसाय—नेशेनल सिल्क इन्डस्ट्रीज 11 अमृत मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली । फोन—513610

# श्री तोलाराम जी के पुत्र श्री ओमप्रकाश जी गोलेखा

अोमप्रकाश का जन्म 29 वर्ष पूर्व श्री तोलाराम ' जी के घर दिल्ली मे हुआ था। B. A. तक शिक्षा प्राप्त कर आपने अपनी प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज लगा ली और उसमेन अच्छा कार्य करने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सन्तोष जैन है एवं आपकी मात्र एक पुत्री है।

निवास — आप अपने पिता के साथ पहाड़ी धीरज पर रहते है।



### श्री रोशनलाल जी गोलेछा

श्री रोशनलाल जी भी भजनदास जी के चतुर्थ पुत्र है। आपका जन्म 52 वर्ष पूर्व मुलतान मे हुआ था। पाकिस्तान वनने के वाद आपभी परिवार के साथ दिल्ली मे रहने लगे और उन्हीं के साथ ही व्यवसाय करने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती आशा रानी गोलेका है। आपके प्रवीण व प्रदीप दो पुत्र एव एक पुत्री है।

व्यवसाय-जैन स्कीनस फैक्ट्री, प्रताप मार्केट, सदर वाजार, दिल्ली मे आप पार्टनर है।

> निवास—5337, सदर थाना रोड दिल्ली-7 है। फोन पर—518391 दुकान—513610



# श्री लालचन्द जी के पुत्र श्री मदन गोपाल गोलेछा

श्री मदन गोपाल गोलेखा पुत्र श्री लालचन्द् पौत्र श्री मूलचन्द गोलेखा आयु 50 वर्ष धर्मपत्नी का नाम श्रीमती पुष्पा जैन है, सुनीलकुमार एक पुत्र एव तीन पुत्रिया है। आप अच्छे उत्साही कार्यकर्ता है। आपने अपने परो पर खडे होकर ही अपने जीवन का निर्माण किया है।

निवास—1358 कृष्णा गली, बुलियान, दिल्ली-110006

व्यवसाय—अधीक्षक, जीवन वीमा निगम, नई दिल्ली। फोन—42669



## श्री भूराराम जी गोलेछा

स्व० श्री भूराराम जी का जन्म श्री रेमलदास के घर डेरागाजीखान मे हुआ था। आप वहा जनरल मर्चेन्ट्स का व्यवसाय करते थे। पाकिस्तान वनने के पश्चात् आप दिल्ली आ गये। आपकी धर्मपत्नी का नाम चेतोबाई है, आपके दो पुत्र आतम प्रकाश एव जगदीश कुमार एव चार पुत्रिया है।

निवास—5476 वस्ती हरफलसिंह, सदर थाना रोड़, दिल्ली-6



# श्री आतमप्रकाश जी सुपुत्र श्री भूराराम जी

आपका जन्म 60 वर्ष पूर्व डेरागाजीखान मे हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद जनरल मर्चेन्ट्स का कार्य करने लगे। पाकिस्तान बनने के पश्चात् आप दिल्ली आकर रहने लगे। आपकी धर्मपत्नी का नाम सुमित्रा देवी है, आपके अशोक व अनिल दो पुत्र एव दो पुत्रियां है।

निवास—5476 बस्ती हरफूलिसह, दिल्ली । व्यवसाय—गोलेखा ट्रेडर्स 5655, गांधी मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली-6





अशोक कुमार आयु 33 वर्ष, आतमप्रकाश जी के पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम कान्ता कुमारी है, राजा व मुन्ना दो पुत्र एवं एक पुत्री है। ईस्ट पार्क रोड़ करोल बाग, नई दिल्ली मे रहते हैं और जनरल मर्चेन्ट का व्यवसाय करते हैं।

# श्री अनिलकुमार जी

अनिल कुमार की उम्र 25 वर्ष है। आतम प्रकाश जी के पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी का नाम इन्दु जैन है। पिता के साथ रहते है और जनरल मर्चेन्ट्स का कार्य करते है।

# श्री भूरालाल जी के पुत्र श्री जगदीशकुमार जी

जगदीश कुमार श्री भूरालाल जी के दूसरे पुत्र है । आपकी उम्र 33 वर्ष है । आपकी धर्मपत्नी का नाम कुसुम जैन है, आपके बब्बू एक पुत्र एवं दो पुत्रियां है ।

निवास—सीताराम बाजार, दिल्ली में रहते हैं और किसी कार्यालय में सेवारत है।

## श्री गेलाराम जी गोलेछा का परिवार

### श्री चेतनदास जी

श्री चेतनदास का जन्म गेलाराम जी गोलेका के घर डेरागाजीखान में हुआ था। प्लेग महामारी के कारण आपकी युवावस्था में मृत्यु हो गई। आपकी धर्मपत्नी का नाम चेतनीबाई था। उनकी भी युवावस्था में गृत्यु हो गई। सुमित देवी आपकी एक मात्र पुत्री थी जो शुभचन्द्र सुपुत्र श्री गेलाराम सिंगवी को व्याही गई।

### श्री धनेन्द्र कुमार जी गोलेछा

श्री धनेन्द्र कुमार का जन्म 36 वर्ष पूर्व श्री गेलाराम जी गोलेका के घर डेरागाजीखान में हुआ था। पाकिस्तान वनने के वाद आप दिल्ली आ गये। आपकी पत्नी का नाम विमला देवी जैन है, प्रवीणकुमार एक मात्र पुत्र है। आप दिल्ली राज्य डी॰ डी॰ टी॰ में सेवारत है।

000

### श्री आसानन्द जी सिंगवी के परिवार का परिचय।

श्री आसानन्द जी सिगवी के पूर्वजो का पता नही चल सका। आपके जमनीदास एव ठाकरदास दो पुत्र है। आप डेरागाजीखान मे रहते थे।

- (1) ठाकरदास जी के परिवार का विवरण जयपुर खण्ड मे दिया जा चुका है।
- (2) 'श्री जमनीदास जी के परिवार का विवरण निम्न प्रकार है। आपके श्री उत्तमचन्द, श्री नेभराज, सोहनलाल एव तीरथदास चार पुत्र थे।



### श्री उत्तमचन्दजी गोलेखा

श्री उत्तमचन्द जी का जन्म जमनीदास जी सिंगवी के घर डेरागाजीखान में हुआ था। श्री ढालूराम जी गोलेछा का असमय में ही निधन हो गया। उनकी धर्मपत्नी अर्थात् उत्तमचन्द जी की बुआ ने उन्हें गोद ले लिया।

आपने डेरागाजीखान में रर्ग्वप्रथम उच्च शिक्षा प्राप्त की और आपकी फिरोजपुर (पजाव) बैंक में उच्च पद पर 1930 में नियुक्ति हो गई। आप अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर फिरोजपुर में रहने लगे।

आपका डेरागाजीखान में ही श्रीमती कस्तूरी देवी (सुपुत्र श्री प्रेमचन्द जी) के साथ विवाह हो गया। युवावस्था में ही कुछ वीमारी के कारण सन् 1935 ई० में निधन हो गया। आपके कोई सन्तान नहीं है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरी देवी अब लक्ष्मीदेवी जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहाड़ी धीरज, दिल्ली में अध्यापिका के कार्य में रत है। जिनका निवास—4974, सरदार विल्डिंग, चौक अहाता, किदारा वाडा, हिन्दुराव, देहली में है।



#### श्री नेभराज जी सिंगवी

आपका जन्म डेरागाजीखान मे श्री जमनीदास के घर हुआ था। आप उच्च णिक्षा प्राप्त कर फिरोजपूर (पजाव भारत) मे आ गये। आप पहले से ही वृद्धिजीवी एव धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति है। फिरोजपूर मे रहते हुए आपने धर्म कार्य एव मन्दिर जी मे पूजन प्रक्षाल आदि नित्य कियाये करते हुए अपने जीवन को सफल वनाते रहे। आपने आदर्श-नगर मन्दिर मे जर्मनसिल्वर धात् की एक डैढ फुट की मनोज्ञ प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाकर विराजमान की। आपकी धर्म के प्रति काफी अभिरुचि है और धर्म के कार्यों मे सदा ही तत्पर रहते है। आदर्शनगर मन्दिर मे समय-समय पर आप सहयोग

देते ही रहे है । आपने महावीर कीर्ति स्तम्भ के चारो ओर जमीन पर फर्ण लगवा कर मन्दिर की शोभा बढाने मे योगदान दिया है। आप दिल्ली रहते है और फिरोजपुर मे रेलवे से सम्बन्धित आपका व्यवसाम है। आपकी धर्मपत्नी का नाम खेमीवाई है। वीरेन्द्र कुमार एक मात्र पुत्र एवं दो पुत्रिया है। वीरेन्द्र कुमार को आपने उच्च शिक्षा हेतु प० जर्मनी भेजा, जहां वह काफी दिनों रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर वापस दिल्ली आये।

# श्री वीरेन्द्रक्मार सुपुत्र श्री नेभराज जी

श्री वीरेन्द्रकुमार का जन्म फिरोजपुर मे 45 वर्ष पूर्व श्री नेभराज जी के घर हुआ था। B A तक शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा हेतु आप प० जर्मनी गये, काफी वर्षों तक वहा अध्ययन किया। उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर आप भारत आ गये और एक विदेशी संस्थान मे वहुत ऊंचे पद पर कार्य कर रहे है। आपकी धर्मपत्नी का नाम आभा जैन था जिनकी विदेश मे ही हृदयगित एक जाने से असामियक निधन हो गया। जिससे आपको दूसरी शादी करनी पड़ी। उनका नाम रेखा जैन है तथा आपके हर्ष एक पुत्र एवं दो पुत्रिया है।





### श्री सोहनलाल जी सिगवी

श्री सोहनलाल जी सिंगवी का जन्म जमनीदास के घर डेरागाजीखान में हुआ था। आपने भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर पहले फिरोजपुर में कार्यरत हुए और वाद में दिल्ली आकर एक संस्थान में कार्य करने लगे। आप स्वभाव से वडें सन्तोषी एव शान्त प्रिय व्यक्ति थे। पाकिस्तान वनने के समय मुलतान से समाज को लाने के लिए हवाई जहाजों का प्रबन्ध करने में आपने समाज के महानुभावों को बहुत सहयोग दिया। आपकी धर्मपत्नी का नाम सरला देवी (पूरण देवी) है। आपके अखिल जैन एक पुत्र एव दो पुत्रिया है। कुछ समय पूर्व हृदयगित रुक जाने से आपका असमय में ही निधन हो गया।

### श्री अखिल जैन

अखिल जैन की आयु 28 वर्ष है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर आप पोद्दार सिल्क एवं सेन्थेटिक लिमिटेड, कटरा नील, चादनी चौक, दिल्ली मे उच्च पद पर कार्यरत है। आपकी धर्मपत्नी का नाम नीरू जैन है। निवास-कोठी न० 1, पच कुइया रोड, नई दिल्ली।



### श्री तीरथदास जी सिंगवी

श्री तीरथदास जमनीदास के चौथे पुत्र है। आपका जन्म भी 60 वर्ष पूर्व डेरागाजीखान में हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप व्यवसाय करने लगे। पाकिस्तान वनने के बाद आप दिल्ली आ गये। आपकी धर्मपत्नी का नाम सरला देवी जैन है। आपके आनन्द कुमार, किशन कुमार एव मुभाषकुमार तीन पुत्र एव एक पुत्री है।

निवास-ए-48 जगपुरा वी, नई दिल्ली-14 व्यवसाय-स्टेशनरी के व्यापारी, 5392/23 गुप्ता मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली-6 मे हैं।

## श्री आनन्दकुमार सिगवी

आनन्द कुमार सिंगवी श्री तीरथदास के पुत्र है। आपका जन्म दिल्ली में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् आप पहिले नौकरी करते थे, ट्रक दुर्घटना में आपको चोट आ जाने के कारण इस कार्य से मुक्त होना पड़ा।

इनकी धर्मपत्नी का नाम कंचन देवी है। आपके विनीत पुत्र एवं एक पुत्री है। अब आप कोटा मे अपना व्यवसाय करने लगे है।



000

श्री गेलाराम जी पुत्र श्री जस्सुरामजी के छः पुत्रो में से पांच पुत्रो के परिवारों का परिचय जयपुर एवं दिल्ली परिशिष्ट मे पहले दिया जा चुका है। श्री शुभचन्दजी के परिवार का विवरण इस प्रकार है।

## श्री शुभचन्द्र जी सिगवी

गेलाराम जी सिगवी के तीसरे पुत्र है। आपका जन्म 59 वर्ष पूर्व डेरागाजीखान में हुआ था। स्कूली शिक्षा के वाद आप व्यवसाय में लग गये। पाकिस्तान बनने के वाद आप दिल्ली आकर रहे और वही व्यवसाय करते रहे है। आपकी धर्मपत्नी का नाम सुमित्रा देवी है और आपके मदनगोपाल एक मात्र पुत्र है।



### श्री महनगोपाल जी

मदनगोपाल की उम्र 38 वर्ष है। आप भी पिता के साथ रहते है, व्यवसाय करते है, श्रीमती कमलेश उनकी धर्मपत्नी है, अमित जैन एक पुत्र एवं एक पुत्री है। निवास—5/22 ए, जंगपुरा-बी, नई दिल्ली-14

000

# श्री खेमचन्द जी के पूर्वज एवं परिवार

श्री खेमचन्द जी सिंगवी भी श्री लुणिन्दामल के वंशज है। लुणिन्दामल के पुत्र लीलाराम, उनके पुत्र जेठानन्द, उनके पुत्र मोतीराम और मोतीराम के पुत्र श्री रामचन्द्र एव रामचन्द्र के पुत्र श्री खेमचन्द जी है।

<sup>•</sup> मुलतान दिगम्बर जैन समाज-इतिहास के आलोक मे

मोतीराम एवं वाकी उनके परिवार का परिचय जयपुर खण्ड मे दिया जा चुका है। खेमचन्द जी के परिवार का परिचय इस प्रकार है।

खेमचन्द का जन्म डेरागाजीखान मे हुआ था। आपके श्री बोधराज, श्री सन्त कुमार, श्री अजीन कुमार एव श्री नेमीचन्द चार पुत्र है। पाकिस्तान वनने के बाद आप सब दिल्ली आकर रहने लगे।

### श्री वोधराज जी

श्री वोधराज जी—आयु 62 वर्ष, धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी । श्री अशोक कुमार एव अनिल कुमार दो पुत्र एव दो पुत्रिया है ।

निवास-2/62 जगपुरा, मस्जिद रोड, नई दिल्ली-14 व्यवसाय-व्यापार।

# श्री सन्त कुमार जी

श्री खेमचन्द जी के दूसरे पुत्र है। आपका जन्म 46 वर्ष पूर्व डेरीगाजीखान मे हुआ था। पाकिस्तान वनने के बाद दिल्ली मे आकर वस गये। आपकी धर्मपत्नी का नाम उर्मिला देवी है। आपके राजेश व मयक दो पुत्र एव दो पुत्रिया है।

निवास-4080, गली मन्दिर वाली, पहाडी धीरज, दिल्ली ।

व्यवसाय-सिंगवी मेटल स्टोर, 2186, वगीची रघुनाथ, सदर बाजार दिरली-6

### श्री नेमीचन्द जी

नेमीचन्द का जन्म 43 वर्ष पूर्व खेमचन्द के घर डेरागाजीखान मे हुआ था '। पाकिस्तान वनने के वाद आप देहली आ गये । आपकी धर्मपत्नी का नाम कमला जैन है, सदीप जैन एक पुत्र एव एक पुत्री है ।

> निवास—3794, नई बस्ती, सदर बाजार, दिल्ली। व्यवसाय—विट्टू वक्स फैक्ट्री, 4763 अहाता किदारा बाडा, हिन्दुराव, दिल्ली

## श्री अजीत कुमारजी

अजीतकुमार का जन्म 41 वर्ष पूर्व डेरागाजीखान मे हुआ था । आप पाकिस्तान वनने के बाद दिल्ली आकर रहने लगे । आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती, शान्ति देवी है, आपके एक पुत्र है ।

निवास—3794, नई वस्ती, दिल्ली । व्यवसाय—विट्टू वक्स फैक्ट्री 4763, अहाता किदारा वाडा, हिन्दुराव, दिल्ली

# कनौडिया परिवार

मगलदासजी कनौडिया मुलतान में सम्पन्न एवं धर्मीतमा व्यक्ति थै। उन्होंने मुलतान मन्दिर में कई चीजे बनवाई तथा भेट की। उनके श्री सुन्दरदासजी एक पुत्र थे— वे भी सज्जन एवं उत्साही व्यक्ति थे। व्यवसाय आदि के लिए ब्रह्मा आदि मुलतान से दूर दराज क्षेत्र में गये थे।

उनके श्री ज्ञानचन्द एव श्री विशम्भरलाल दो पुत्र ह जिनका परिचय निम्न प्रकार है।

### श्री ज्ञानचंदजी कनौड़िया

ज्ञानचन्द जी कनीडिया सुन्दरदास जी के पुत्र है। आपको इस समय 62 वर्ष की आयु है। मुलतान के से आने के परचात् आप दिल्ली में ही जरी का व्यवसाय कि कर रहे है। आपकी धर्मपत्नी का नाम फूल देवी है, ' सुदर्शन, जिनेन्द्र, रमेश और सतीश चार पुत्र एव एक पुत्री है।

्र निवास--1128 बरतन मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली ।

व्यवसाये—ज्ञानचन्द नवीनकुमार जैन, 5015 नारायण मार्केट, सदर वाजार, दिल्ली-6।



## श्री ज्ञानचन्द जी के पुत्र सुदर्शन कुमार

सुदर्शनकुमार आपके प्रथम पुत्र है जिनकी आयु 40 वर्ष है । धर्मपत्नी उर्मिला देवी जैन, रूपेन्द्र, नवीन और नीरज तीन पुत्र एव एक पुत्री है ।

निवास—346 गली छापाखाना, सदर बाजार, दिल्ली । व्यवसाय—पिता के साथ करते है ।

# श्री जैनेन्द्र कुमार जी

जैनेन्द्र कुमार ज्ञानचन्द जी के द्वितीय पुत्र है। आयु 37 वर्ष है। आपकी धर्मपत्नी का नाम कुसुमलता जैन है, अतुल और विमल दो पुत्र है। सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं।

निवास-1014 पान मण्डी, सदर बाजार, दिल्ली ।

### श्री रमेश कुमार जी जैन

रमेश कुमार जैन ज्ञानचन्द जी के तीसरे पुत्र है, उम्र 35 वर्ष, धर्मपत्नी का नाम सरोज कुमारी जैन है, रीतू व शिल्पी दो पुत्रिया है। निवास बडे भाई के साथ तथा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया, न्यू दिल्ली मे सेवारत है।

## श्री सतीश कुमार जी

श्री सतीशकुमार जी आयु 32 वर्ष, ज्ञानचन्द जी के पुत्र, पत्नी का नाम मन्जु कुमारी, अमित एक पुत्र एव दो पुत्रिया है।

निवास-1128 बरतन मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली । व्यवसाय-अपने पिता के साथ ।



#### श्री विश्वम्भर लालजी कनौडिया

विश्वम्भर लाल जी का जन्म 58 वर्ष पूर्व सुन्दरलाल जी कनौडिया के घर मुलतान में हुआ था। आप वहा सूत गोले का व्यवसाय करते थे। आपका विवाह श्रीमती शीला देवी (पुत्री श्री शिवनाथमल जी कोठियारी) के साथ मुलतान में हुआ था। शिवनाथमल जी के मात्र एक पुत्री होने के कारण आप उनके साथ रहने लगे और व्यवसाय करने लगे। पाकिस्तान बंनने के वाद आप दिल्ली आ गये और उन्हीं के साथ 35-एन बस्ती हरफूलिसह, सदर थाना रोड, दिल्ली-6 में रहते है। आपके श्री बाबूलाल एव श्री मोहनलाल दो पुत्र हैं। शिवनाथमल जी के कोई पुत्र न होने के कारण बाबूलाल जी को उन्होंने गोद ले लिया।

व्यवसाय—मगलदास विश्वम्भरदास जैन, वस्ती हरफूलसिह, सदर थाना रोड, दिल्ली मे आप भागीदार है।

# श्री मीहनलाल जी

मोहनलाल विश्वम्भरदास जी के पुत्र है । आयु 34 वर्ष, निवास पिता के साथ। धर्मपत्नी का नाम चन्दा देवी, दीपक जैन एक पुत्र एव एक पुत्री है। व्यवसाय—विकास थ्रेड कारपोरेशन, बस्ती हरफूलसिह, दिल्ली-6 निवास—पिताजी के साथ।



# वगवाणी परिवार

श्री किशनचन्द के श्री महावीर प्रसाद एव ज्ञानचन्द जी दो पुत्र है। जिनमें महावीर प्रसाद के परिवार का परिचय भी जयपुर खण्ड मे दे दिया गया है। ज्ञानचन्द जी का परिचय निम्न प्रकार है।



### श्री ज्ञानचन्दजी वगवाणी

श्री ज्ञानचन्द जी का जन्म 55 वर्ष पूर्व किशन-चन्द वगवाणी के घर मुलतान मे हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद आप अपने पिताजी के साथ व्यवसाय करते थे। पाकिस्तान बनने के वाद आप दिल्ली आ गये। आपकी धर्मपत्नी का नाम माला देवी जैन है। आपके दिजय एव नीरज दो पुत्र तथा एक पुत्री है। निवास – 50/96 न्य रोहतक रोड, न्य दिल्ली।

निवास - 50/96 न्यू रोहतक रोड, न्यू दिल्ली । फोन · 566863

व्यवसाय—विजय इलास्टिक स्टोर, 340 प्रेस स्ट्रीट, सदर बाजार, दिल्ली-6

# श्री विजय कुमार जी

विजय कुमार आयु 30 वर्ष, धर्मपत्नी का नाम वीना जैन, विपुल जैन एक पुत्र है। नीरज अभी अविवाहित है।

निवास-पिता के साथ।

व्यवसाय-पिता के साथ ।

000

# नौलंखा परिवार

नौलखा परिवारो का विस्तृत जानकारी पहले जयपुर खण्ड मे दी जा चुकी है। उन परिवारो मे निम्न नौलखा परिवार दिल्ली रहते है उनका परिचय इस प्रकार है।

### श्री जयकुमारजी नौलखा

श्री जयकुमार जी नौलखा पदमचन्द जी के पुत्र मूलचन्द जी के पौत्र है। जयकुमार नौलखा का जन्म 58 वर्ष पूर्व पदमचन्दजी नौलखा के घर मुलतान में हुआ था। पाकिस्तान वनने के वाद आप दिल्ली आ गये। आप एक कर्मठ कार्यकर्ती एव मजदूर वर्ग के मददगार एव हितैषी नेता है। आपने अपने जीवन का अधिक समय उनकी सेवा एव उनके हितों की रक्षा में लगा दिया। आपकी धर्मपत्नी का नाम राजकुमारी है। आपके नरेश, सुरेश व राजेश तीन पुत्र एव एक पुत्री है।

निवास—8893 शीदीपुरा, फिल्मस्तान, नई दिल्ली । फोन—518942

### श्री नरेश कुमारजी

नरेशकुमार 25 वप, धर्मपत्नी ममता जैन, निवास पिता के साथ । व्यवसाय—रिखबदास जैन एण्ड सन्स, सदर बाजार, दिल्ली सस्थान मे कार्यरत ।

वाकी पुत्र अविवाहित एव निवास आपके साथ।

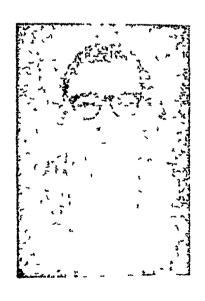

#### श्री टेकचन्द जी

श्री टेकचन्द जी श्री सुखानन्द जी के पुत एव श्री मूलचन्द जी के पात है। श्री टेकचन्द जी का जन्म 52 वर्प पूर्व श्री सुखानन्द जी के घर मुलतान मे हुआ था। पाकिस्तान वनने के वाद आप दिल्ली आकर वस गये। आपकी धर्मपत्नी का नाम रोशनी देवी है, मुदर्शन कुमार व राजन वाबू दो तुत्र है। आपने होजरी फैक्ट्री का व्यवसाय प्रारम्भ किया। अपि तथा आपके पुत्रों ने कठिन परिश्रम से उसमें इतनी उन्नित की कि अब समाज में सम्पन्न परिवारों में माने जाने लगे।

निवास-11100 शोदीपुरा, डोरीवालान, नई दिल्ली ।

व्यवसाय—नौलखा स्ट्रिचवीयर, 4974 अहाता किदारा-6

फोन: 520378

नौलखा स्ट्रिचवीयर, 28-23/22 प्रताप मार्केट, दिल्ली-6

फोन: 518293

## श्री टेकचन्द जी के पुत्र सुदर्शन कुमार जी

सुदर्शन कुमार टेकचन्द जी के प्रथम पुत्र है। आयु 25 वर्ष । धर्मपस्नी का नाम लक्ष्मीदेवी है।

व्यवसाय एवं निवास-पिता के साथ ।

## श्री राजेन्द्र बाबू

अविवाहित है। निवास एवं व्यवसाय पिता के साथ।

000

# ननगांशी परिवार

तनगाणी परिवार मुलतान के प्राचीन परिवारों में से है। उनके विषय में किवदन्ती है कि आतूराम जी के पिता श्री उदयराम जी मुलतान के पास मुजफ्फरगढ़ में रहते थे। उनका सोने, चादी एवं कपड़ें का व्यवसाय था और वह मुजफ्फरगढ़ के नवाव मुजफ्फरशाह के यहा आते—जाते थे और उनसे धार्मिक वार्ताए होती थी। एक वार शाह ने उनके अहिसा धर्म की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक छोटा शेर का बच्चा दिया और कहा कि अगर आपके अहिंसा धर्म में ताकत है तो इसे मास के बिना पालन-पोषण कर दिखाओं और इसे जैंनी बना दो। वह उसे अपने घर ले आये और नित्य उसे हलुआ, रोटी आदि खिलाकर बड़ा करने लगे। जब दो वर्ष के करीब हो गया तो मुजफरशाह के दरबार में ले गये। जहा उसके सामने मास एवं हलुआ रखा गया, उसने मास को सूघ कर छोड़ दिया और हलुआ खाने लगा, तब वहा नवाव ने उन्हें बहुत सम्मान एवं इनाम दिया तथा उस पर अहिंसा धर्म की बहुत छाप पड़ी और उसने सदैव के लिए मास खाना छोड़ दिया।

उन्हीं के पुत्र श्री आतूराम जी थे, जिनके श्री नत्थूराम, श्री सन्तीराम, श्री ताराचन्द जी तीन पुत्र थे।

### श्री नत्थ्राम जी

श्री नत्थूराम जी के श्री मघाराम जी एक पुत्र है। सवत् 1962 मे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता वहा जमीदारी का कार्य करते थे, जिनका प्लेग महामारी में स्वर्गवास हो गया। मघाराम जी मुलतान आकर रहने लगे। उनका विवाह काक्यावाली (पुत्री श्री उदयकरण जी) के साथ हुआ। किन्तु उनकी अल्पावस्था में मृत्यु हो गई। मंघाराम जी ने दूसरी शादी नहीं की अत उनके कोई सन्तान नहीं है। वह विभिन्न स्थानो पर कार्यरत रहे। इनको तीर्थ यात्राए करने का अतिशोक है यह सभी तीर्थ स्थानों की कई-कई बार यात्राए कर आये हैं।



### श्री सन्तीराम जी

श्री सन्तीराम जी का जन्म श्री आतूराम जी ननगाणी के घर मुलतान मे हुआ था। आपके श्री रूपचन्द एव श्री टीकमचन्द दो पुत्र थे। आपके पूर्वज मुफ्जफरगढ (मुलतान पाकिस्तान) मे रहते थे। आपने भी वहा पर व्यवसाय किया और वाद मे आप अपने परिवार को लाकर मुलतान मे आकर वस गये तथा व्यवसाय करने लगे।

## श्री सन्तीराम जी के पुत्र रूपचन्द जी ननगांणी

श्री रूपचन्द जी ननगाणी श्री सन्तीराम जी के पुत्र है। आपका जन्म मुलतान में हुआ था। पाकिस्तान से आप दिल्ली आये थोडे समय पश्चात् आपका आकस्मिक देहावसान हो गया। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती जयदेवी था। जिनका भी आपके थोडे समय पश्चात् देहावसान हो गया। विजयकुमार, देशबन्धु दो पुत्र एव एक पुत्री है। जिनका निवास—2/58 जगपुरा एक्सटेन्शन, मस्जिद रोड, नई दिल्ली-14

## श्री रूपचन्द जी के पुत्र विजय कुमार जी

विजयकुमार 39 वर्षीय आपके प्रथम पुत्र है। धर्मपत्नी का नाम कुसुम जैन, संदीप और अनु दो पुत्र है। निवास उपरोक्त परिवार के साथ। व्यवसाय—सर्विस

## श्री देशबन्धु

देशबन्धु रूपचन्द जो के 36 वर्षीय द्वितीय पुत्र है। धर्मपत्नी का नाम निर्मेला जैन । निवास —परिवार के साथ ।

व्यवसाय-अध्यापन ।

## श्री सन्तीराम जी के पुत्र टीकमचन्द जी

श्री टीकमचन्द जी सन्तीराम जी ननगाणी के दूसरे पुत्र है। आपका जन्म 63 वर्ष पूर्व मुलतान मे हुआ था। वहा आप व्यवसाय करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद आप दिल्ली आ गये। आप समाज मे कर्मठ एव उत्साही कार्यकर्ता है। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रोमती राजरानी जैन है। आपके प्रेमकुमार महेन्द्रकुमार एव राजू तीन पुत्र एव दो पुत्रिया है।



# श्री टीकमचन्द जी के पुत्र प्रेमकुमार जी

प्रेम कुमार की आयु 28 वर्ष है। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती उषा जैन है। बाकी दो पुत्र अविवाहित है।

आपका निवास-13/4506 पहाडी धीरज सदर बाजार, दिल्ली । व्यवसाय-(1) श्री एस आर हौजरी

(2) जैन ऐजेन्सीज 13/4506 पहाडी धीरज, दिल्ली

000

#### श्री ताराचन्द जी

श्री ताराचन्दजो श्री आतूराम जी ननगाणी के तीसरे पुत्र है। इनका जन्म मुजिक्तरगढ में हुआ था। वाद में मुलतान आकर रहने लगे जहा वे व्यवसाय करते थे। पाकिस्तान वनने के वाद वे दिल्ली आ गये जहा थोडे समय वाद स्वर्गवास हो गया। उनके श्री किशोरीलाल जी एव व्यामलाल जी दो पुत्र है।

#### श्री किशोरी लाल जी ननगाणी

श्री किणोरीलालजी ननगाणी का जन्म 70 वर्ष पूर्व श्री ताराचन्द जी ननगाणी के घर मुलतान में हुआ था। वहा व्यवसाय करते थे। पाकिस्तान वनने के बाद दिल्ली आ गये। आपकी धर्मपत्नी कस्तूरी देवी है। आपके श्रीमती कमलेश कुमारी मात्र एक पुत्ती है।

निवास—आटो वर्ल्ड इन्डस्ट्री 65 मोडल वस्ती, नई दिल्ली व्यवसाय—होजरी कारखाना ।

श्रीमती कमलेश कुमारी का विवाह श्री सुरेश कुमार जी के साथ हुआ था । हृदयगति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया । आपके विकास, अतुरू दो पुत्र है ।

निवास-आपके पिता के साथ है।

श्यामलाल जी का परिचय जयपुर खण्ड मे दिया गया है।



# बांठिया परिवार

श्री अमृतलाल जी वाठिया मूल निवासी विणनगढ के थे। उनकी दो दहने हेरागाजीखान मे श्री फरमचन्द एव श्री कवरभान को व्याही ठाने के वारण आप भी हेरागाजीखान मे आकर रहने लगे और आपकी शादी सुपुत्री श्री उदयकरण जी के साथ हो गयी। किन्तु थोड़े समय वाद ही कुछ विशेष वीमारी हो जाने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया और आप मुलतान आकर रहने लगे। आपके श्री रोशनलाल एक मात्र पुत्र है।

### श्री रोशनलाल जी

श्री रोशनलाल जी ने मुलतान मे मैट्रिक तक णिक्षा प्राप्त की और पाकिस्तान बनने के बाद जयपुर आकर रहने लगे। यहा आपकी स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर मे केसियर के पद पर नियुक्ति हो गई। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती भगवानी देवी का भी असमय मे स्वर्गवास हो गया। आपके सन्तोष व अशोक दो पुत्र एव दो पुत्रिया है। कई जगह स्थानान्तर होतें-होते आजकल आपकी दिल्ली ब्राच मे नियुक्ति है।

# श्री रोशनलाल जी के पुत्र श्री संतोषकुमार जी

रोशनलाल जी के प्रथम पुत्र है। स्नातक शिक्षा प्राप्त कर स्टेट बेक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में कार्यरत हो गये। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती वाली देवी जैन है, आपके दो लडकिया है और आप शाहदरा (दिल्ली) में रहते है।

# श्री अशोककुमार जी

रोशनलाल जी के द्वितीय पुत है। आप अभी अविवाहित है।

### **800**

## श्री राजेन्द्रकुमार जी फिरोजाबाद

श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद पहले फिरोजावाद मे रहते थे। पण्डित श्री अजीत कुमार (बहनोई) के मुलतान मे आ जाने पर आप भी मुलतान आकर रहने लगे। मुलतान मे कमला देवी (कमोबाई) सुपुत्री श्री भोलाराम जी के साथ आपका विवाह हो गया और वहा व्यवसाय करने लगे। आप उत्साही और धर्मज्ञ नवयुवक थे, समाज के सभी कार्यक्रमों मे अग्रणी होकर भाग लेते थे। पाकिस्तान बनने के वाद आप वापस फिरोजावाद चले गये और

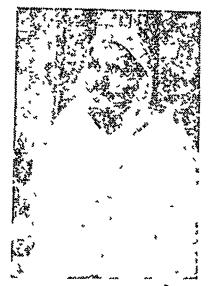

वहां आपने व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया । आपके खुशहालचन्द व चन्द्रकुमार दो पुत्र एवं एक पुत्री है । आपका सन् 1957 ई० को स्वर्गवास हो गया ।

### श्री राजेन्द्रकुमार जी के पुत्र श्री खुशहालचन्द जी

श्री खुणहालचन्द जी श्री राजेन्द्र कुमार जी के प्रथम पुत्र है । आपकी उम्र 35 वर्ष है । आपकी धर्मपत्नी मोहिनी देवी जैन है, आपके दो पुत्र एव दो पुत्रिया है।

व्यवसाय-मुलतान जैन जनरल स्टोर, फिरोजावाद (आगरा)

निवास-खुशहाल चन्द जैन, कम्बोआन मुहल्ला, फिरोजाबाद

### श्री चन्द्रकुमार जी

आप श्री राजेन्द्रकुमार के द्वितीय पुत्र है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी है। आपके दो पुत्र एव दो पुत्रिया है।

व्यवसाय एव निवास-भाई के साथ।



# पारख परिवार

### श्री तुलाराम जी पारख

श्री तुलाराम जी का जन्म 75 वर्ष पूर्व श्री तीरथदास पारख के घर डेरागाजीखान मे हुआ था। पाकिस्तान बनने के बाद आप दिल्ली आ गये आपकी धर्मपत्नी का नाम जमुनाबाई है, आपके पदमचन्द, कस्तूरचन्द. शाना कुमार, सत्येन्द्र कुमार एव हसकुमार पाच पुत्र एव पाच पुत्रिया है।

निवास-A-3-4 जगपुरा वी नई दिल्ली-14 है।

## श्री तुलाराम जी के पुत्र श्री पदमचन्द जी

पदमचन्द जी आपके पुत्र है, उम्र 40 वर्ष पत्नी का नाम कुसुम जैन है। राजकुमार व सजय दो पुत्र एव एक पुत्री है।

> निवास—पिता के साथ । व्यवसाय—नौकरी

### श्री कस्तूरचन्द जी

कस्तूर चन्द जैन उम्र 35 वर्ष, धर्मपत्नी पुष्पा देवी जैन है। अशोक एक पुत्र एव एक पुत्री है।

> निवास—पिता के साथ। व्यवसाय—नौकरी।

### श्री शानाकुमार जी

शानाकुमार उम्र 33 वर्ष, धर्मपत्नी सुनीता जैन है, एक पुत्नी है। निवास—पिता के साथ। व्यवसाय—नौकरी।

### श्री सत्येन्द्र जी

सत्येन्द्र उम्र 32 वर्ष, धर्मपत्नी का नाम मोहनी देवी है, पुत्र अमित जैन है। निवास—पिता के साथ। व्यवसाय—नौकरी।

## श्री हंसकुमार जी

हसकुमार अविवाहित है। निवास-पिता के साथ।



## श्री हजारीलाल जी

श्री हजारीलाल जी का जन्म 70 वर्ष पूर्व हीरालाल जी जैन के घर सरसा (हरियाणा) मे हुआ था। आपकी बहन मुलतान ब्याही गई। इसलिये आप मुलतान जाकर व्यवसाय करने लगे। आपका विवाह मुलतान मे ही कस्तूरी देवी (पुत्नी श्री उदयकरण जी) के साथ हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद आप दिल्ली आ गये। आपके शान्तीलाल व सतीश दो पुत्न एवं एक पुत्री है।

निवास—2/63, 64 जंगपुरा एक्सटेन्शन, मस्जिद रोड, नई दिल्ली मे है। व्यवसाय—लाजपत राय मार्केट, चादनी चौक दिल्ली।

## श्री हजारीलाल जी के पुत्र श्री शान्तिलाल जी

शान्तिलाल जी हजारीलाल जी के 38 वर्षीय पुत्र है। धर्मपत्नी का नाम वीना कुमारी है। राजू व दीपू दो पुत्र एवं एक पुत्री है।

निवास-3808 गली जमादार, पहाडी धीरज, दिल्ली।

व्यवसाय—ज्ञानचन्द हेमराज जैन सदर बाजार दिल्ली के यहा आप कार्य करते है।

### श्री सतीश जैन

सतीश जैन 34 वर्षीय द्वितीय पुत्र है । आशा जैन पत्नी है । निवास—पिता के साथ । कार्य—नौकरी ।





### श्री लखमीचन्द जी दिल्ली

रव० श्री लखमी चन्द जी स्व० श्री चादीराम जी जैन के पुत्र है। पहले आप टन्तू (सीमा प्रान्त पाकिस्तान) मे रहते थे। आपका विवाह श्रीमती लक्ष्मीवाई सुपत्नी श्री उत्तमचन्द जी नौलखा मुलतान के साथ हुआ था, इसलिये आप मुलतान आकर रहने लगे। मुलतान मे वैद्यक का कार्य करने लगे। पाकिस्तान वनने के बाद आप दिल्ली आकर वस गये। आपके प्रेमकुमार, वाबूलाल एव सुग्रीव तीन पुत्र और एक पुत्री है।

निवास—2/51 जगपुरा एक्सटेन्शन मन्दिर रोड, नई दिल्ली-14

# श्री लखमीचन्द जी के पुत्र श्री प्रेमकुमार जी

प्रेमकुमार श्री लखमीचन्द जी के प्रथम पुत्र है। उम्र 37 वर्ष है। धर्मपत्नी का नाम जसवन्त जैन है। सुनील एक पुत्र व तीन पुत्रिया है। -

निवास—पिता के साथ। ज्यवसाय—ज्यापार।

## श्री बाबूलाल जी

श्री लखमीचन्द जी के दूसरे पुत्र है। आयु 34 वर्ष है। पत्नी का नाम सुमीता जैन है।

व्यवसाय—ज्वैलर्स व्यवसाय स्थान एवं निवास—वम्बई ।

### श्री सुग्रीव जी

श्री लखमीचन्द जी के तीसरे पुत्र है। निवास—वम्बई कार्य—ज्वैलर्स

# मुलतान दिगम्बर जैन समाज, जयपुर संस्थान एवं दूरभाष-सूची

| संस्थान का नाम                                                    | 9,                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                   |                                                        | दुकान घर             |
| अनिल प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज,                                       | श्री पदमकुमार जी जैन                                   |                      |
| ठाकुर पचेवर का रास्ता,<br>रामगंज बाजार, जयपुर                     | श्री अनिलकुमार जी                                      |                      |
| अनिल एजेन्सी<br>बुलियन बिल्डिंग, हल्दियो का<br>रास्ता, जयपुर      | श्री अरुणकुमार जी                                      | 69465 P.P            |
| इम्पीरियल जनरल स्टोर,<br>त्रिपोलिया बाजार, जयपुर                  | श्री इन्द्रभान जी<br>श्री शेखर जी                      |                      |
| उत्तमचन्द शम्भुलाल जैन<br>कटला पुरोहितजी, जयपुर                   | श्री शम्भुकुमार जी<br>श्री भद्रकुमार जी                | 647 <b>2</b> 2       |
| उमेश बटन स्टोर<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                          | श्री अनिलकुमार जी<br>श्री उ <b>मे</b> शकुमार जी        | 61629 PP.            |
| करमचन्द प्रेमचन्द जैन<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                   | श्री सतकुमार जी<br>श्री सुरेशकुमार जी                  | 66992 P.P.           |
| कान्टीनैन्टल ट्रेडर्स,<br>घी वालो का रास्ता, जयपुर                | श्री बसीलाल जी<br>श्री राजीवकुमार जी                   | 66885 63500<br>63748 |
| खण्डाराम गिरधारी लाल जैन<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                | श्री गिरधारी लाल जी<br>श्री हरिक्चन्द्र, दिनेशकुमार जी | 61805                |
| खेमचन्द श्रीपाल जैन<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                     | श्री श्रीपाल जी<br>श्री अशीषकुमार जी                   | 67388 P.P. [852482   |
| गेलाराम देवीदास जैन<br>चाकसू का चौक, हिल्दियो का<br>रास्ता, जयपुर | श्री देवीदास जी                                        | 62849                |

| संस्थान का नाम                                    | व्यक्ति का नाम                                                  | दूरभाष न० |       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                   |                                                                 | दुकान     | घर    |
| घनश्यामदास गणेशदास<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर      | श्री गणेशदास प्रकाशचद जी<br>जवाहरलाल सुभाषकुमार जी              | 74541     |       |
| चीथूराम जयकुमार जैन<br>216, जौहरी वाजार,<br>जयपुर | श्री जयकुमार जी<br>श्री जम्बुकुमार जी<br>श्री अशोककुमार जी      | 76104     |       |
| वचल एण्ड कम्पनी<br>घी वालो का रास्ता,<br>जयपुर    | श्री मुलतानीचन्द जी<br>श्री ओमप्रकाश जी<br>श्री चन्द्रप्रकाश जी |           |       |
| जयपुर नावल्टीज<br>21, नेहरू बाजार, जयपुर          | श्री दिनेशकुमार जी                                              | 79327     |       |
| जेठानन्द चिमनलाल<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर        | श्री शान्तिलाल जी<br>श्री चन्द्रे <b>श</b> कुमार आदि            | 65005     |       |
| जगदीण जनरल स्टोर<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर        | श्री भीमसेन, जगदीशकुमार जी<br>श्री अर्जु नलाल जी                | 60073     | PP.   |
| जैन वीर फार्मेसी<br>घी वालो का रास्ता,<br>जयपुर   | श्री गुलाबचन्द जी<br>श्री वीरकुमार जी<br>श्री चन्द्रसेनजी, सूरज |           | 77910 |
| जैन आटो रिपेरिग<br>पुलिस मेमोरियल, जयपुर          | श्री वीरकुमार जी                                                | 68123     |       |
| ताराचन्द आसानन्द जैन<br>106, नेहरू वाजार, जयपुर   | श्री सुरेन्द्रकुमार जी<br>श्री महेन्द्रकुमार जी                 | 72943     |       |
| तोलाराम जयकुमार जैन<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर     | श्री आदीश्वरलाल जी<br>श्री चन्द्रकुमार जी                       | 61063     | 77623 |
| त्रिलोकचन्द गिरधारीलाल<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर  | श्री गिरधारीलाल जी                                              |           |       |
| देहली जनरल स्टोर<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर        | श्री जिवेन्द्रकुमार जी                                          |           |       |
| देवीदास जैन एण्ड सन्स<br>त्रिपोलिया वाजार, जयपुर  | श्री जयकुमार जी<br>श्री निर्मलकुमार जी                          | 61063     | 77623 |
| •                                                 | ~                                                               |           |       |

| सस्थान का नाम ्                                                                             | व्यक्तिको नाम                                                                                        | दूरभाष न० |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                                                                                             |                                                                                                      | दुकान     | घर             |
| नौलखा प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज<br>तीसरा चौराहा, मोतीसिह भोमिय<br>का रास्ता, जयपुर              | श्री माणकचन्द, यशपाल जी<br>ोिश्री किशनचन्द जी                                                        |           |                |
| प्रकाश जनरल स्टोर<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर<br>प्रभा जनरल स्टोर<br>घो वालो का रास्ता, जयपुर | श्री न्यामतराम, प्रकाश जी श्री बशीलाल, शोतलकुमांर जी श्री प्रभाचन्द जी श्री राजकुमार जी              | 66149     |                |
| फतेहचन्द दासूराम जैन,<br>नवाब साहब की हवेली,<br>व्रिपोलिया बाजार, जयपुर                     | श्री माधोदास जी<br>श्री बलभद्र कुमार जी                                                              | 61643     | 63748          |
| फैन्सी क्लोथ स्टोर<br>61, न्यू मार्केट, घी वालो का<br>रास्ता, जयपुर                         | श्री हुकमचन्द जी<br>श्री पवनकुमार आदि ं                                                              |           | •              |
| बेवी टायज सेन्टर<br>143, नेहरू वाजार, जयपुर                                                 | श्री उमेशकुमार जी                                                                                    |           | 79965          |
| भवरचन्द ज्ञानचन्द<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                                                 | श्री बालकिशन जी                                                                                      |           | 67199          |
| भोलाराम द्वारकादास जैन<br>शिव भवन, स्टेशन रोड, जयपुर                                        | श्री द्वारकादास जी<br>श्री न्यामतराम जी                                                              | 76689     | 79965          |
| भोलाराम ईश्वरचन्द जैन<br>दूनी हाउस, नेहरू वाजार, जयपुर                                      | श्री ईश्वरचन्द जी<br>(                                                                               | 79327     |                |
| भोजाराम पन्नालाल जैन<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                                              | श्री फूलचन्द, पन्नालाल जी<br>एव श्री मोहनलाल जी                                                      | 63438     |                |
| भोजाराम निहालचन्द<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                                                 | श्री मनीषकुमार, धर्मपाल जी<br>श्री निरंजनकुमार, सुरेशकुमार                                           | 76444     |                |
| मोतीराम कवरभान जैन<br>जौहरी बाजार, जयपुर                                                    | श्री अर्जु नलाल जी<br>श्री शम्भुकुमार जी<br>श्री शीतलकुमार, नेमीचन्द जी<br>श्री कैलाशचद, ओमप्रकाश जी | 72769     | 63727<br>78464 |

| सस्थान का नाम                                                        | व्यक्ति का नाम                                           | दूरभा                                         | दूरभाष न०    |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--|
|                                                                      |                                                          | दुकान<br>———————————————————————————————————— | घर           |  |
| मैचिग सेन्टर, चिमनी ब्लाक<br>राजा पार्क, जयपुर                       | श्री विजयकुमार जी                                        |                                               |              |  |
| महावीर जनरल स्टोर<br>त्रिपोलिया वाजार, जयपुर                         | श्री रमेशकुमार जी<br>श्री जयकुमार जी                     | 75694                                         |              |  |
| मुलतान जैन जनरल स्टोर<br>124, वापू बाजार, जयपुर                      | श्री सुमतप्रकाश, सुनीलकुमार जी                           | t                                             |              |  |
| मुलतान फोटो स्टूडियो,<br>हल्दियो का रास्ता, जयपुर                    | श्री राजवावृ जी जैन                                      | 67840                                         | PP           |  |
| रमेशचद जैन<br>घी वालो का रास्ता,<br>घान गड़ियो का चौक, जयपुर-        |                                                          | 66102                                         | 67402        |  |
| राजेन्द्र जनरल स्टोर<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                       | श्री विशनलाल जी<br>श्री राजेन्द्र, अनिल                  |                                               |              |  |
| आर.के वटन फैक्ट्री<br>439, आदर्श नगर, जयपुर                          | श्री राजकुमार जी<br>श्री राकेश जी                        |                                               |              |  |
| राजेन्द्रकुमार एण्ड सस<br>वाइस गोदाम, जयपुर                          | श्री राजेन्द्र कुमार जी                                  | 79780                                         |              |  |
| रोशनलाल विजयकुमार जैन<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                      | श्री रोशनलाल जी<br>श्री कमलकुमार जी<br>श्री विजयकुमार जी |                                               |              |  |
| राजेश एण्ड कम्पनी<br>बुलियन बिल्डिंग, हिल्दियो का<br>रास्ता, जयपुर   | श्री लाजपतराय जी<br>श्री राजेशकुमार जी                   | 69465                                         | P P<br>67199 |  |
| रिफ्लेक्श फोटो स्टूडियो<br>दूसरा चौराहा, घी वालो का<br>रास्ता, जयपुर | श्री सुरेन्द्रकुमार जी                                   | 65302                                         |              |  |
| वीरेन्द्र जनरल स्टोर<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                       | श्री वीरेन्द्रकुमार जी                                   |                                               | 67199        |  |

-

| The second secon | which are not as properties in our properties applicate to |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| सस्थान का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | व्यक्तिका नाम                                              | दूरभाष सख्या<br>दुकान घर |
| विनोद जनरल स्टोर<br>बुलियन बिल्डिग, हल्दियो का<br>रास्ता, जयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्री भगवानदास जी                                           | -                        |
| वी. राज एण्ड कम्पनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्री बोघराज जी                                             | 67199                    |
| घी वालो का रास्ता, जयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्री विजयकुमार जी                                          |                          |
| शशि जनरल स्टोर<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्री जिनवरलाल जी<br>श्री सुरेशकुमार जी                     | 66608                    |
| सरोज एन्टरप्राइज<br>हल्दियो का रास्ता, जयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्री शानाकुमार जी<br>श्री <b>खु</b> शहालचन्द जी            |                          |
| सुभाष जनरल स्टोर<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्री हीरानन्द जी<br>श्री सुभाषकुमार जी                     |                          |
| हीरानन्द पोखरदास जैन<br>कटला पुरोहित जी, जयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्री पोखरदास जी<br>श्री भागचन्द जी<br>श्री वीरकुमार जी     | 76822                    |
| ज्ञान जनरल स्टोर<br>चाँदपोल बाजार, जयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्री ज्ञानचन्द जी<br>श्री अनिलकुमार जो                     | 66672 67199              |

# मुलतान दिगम्बर जैन समाज, दिल्ली संस्थान एवं दूरमाष-सूची

| सस्थान का नाम                                                                 | व्यक्तिका नाम                                                               | दूर<br>दुकान                   | भाप न॰ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| अखिल जैन, कोठी न 1<br>पचक्रइया रोड, नई दिल्ली                                 | श्री अखिल जैन                                                               |                                | 527180 |
| इन्द्रा होजरी इण्डस्ट्रीज 3/4<br>वस्ती, हरफूलसिंह सदर थाना<br>रोड, नई दिल्ली  | श्री इन्दकुमार जी                                                           | 513124                         | 514345 |
| गोलेखा ट्रेडर्स<br>5655, गॉधी मार्केट,<br>सदर बाजार, दिल्ली                   | श्री आतम प्रकाश जी<br>श्री अशोककुमार जी<br>श्री अनिलकुमार जी                |                                |        |
| जयकुमार जी नौलखा शिदीपुरा<br>फिल्मिस्तान नई दिल्ली                            | <b>3</b>                                                                    | 518942                         |        |
| जैसन इन्टरनेशनल <sup>.</sup><br>18, मेलाराम मार्केट,<br>चावडी वाजार, दिल्ली   | श्री जयकुमार जी<br>श्री राजीव जैन                                           | 517274 · <b>2</b> 67472 272600 | 668834 |
| जैन स्कीन्स फैक्ट्री<br>प्रताप मार्केट, दिल्ली-6                              | श्री आडूराम गोलेखा<br>श्री रोशनलाल जी                                       | 513610                         | 518391 |
| डी. के जैन सूत गोला फैक्ट्री                                                  | श्री गुमानीचन्द जी                                                          | 511934                         | 529548 |
| 35 वस्ती हरफूलिंसह,<br>सदर थाना रोड, दिल्ली-6                                 | श्री देवकुमार जी<br>श्री मनमोहन जी<br>श्री चम्पतकुमार जी<br>श्री उग्रसेन जी | 513989                         |        |
| तीरथ दास जैन स्टेशनरी के व्यापारी 53/9223, गुप्ता मार्केट सदर वाजार, दिल्ली—6 |                                                                             |                                |        |
| नरेन्द्र अनिल एण्ड कम्पनी<br>2/184 तिलक बाजार,<br>खारी बावडी, दिल्ली          | श्री शकरलाल जी<br>श्री नरेन्द्रकुमार जी<br>श्री अनिलकुमार जी                |                                | 344027 |

| संस्थान का नाम                                                                        | व्यक्तिका नाम                                                  |                 | रभाष नं०<br>न घर |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| नेभराज जी सिंगवी,<br>विरेन्द्रकुमार जी सिंगवी                                         |                                                                |                 | 344548           |
| नौलखा स्ट्रिचवीयर<br>4974 अहाता किदार, दिल्ली-6                                       | श्री टेकचन्द जी                                                | <i>5</i> 20378  |                  |
| नौलखा स्ट्रिचवीयर<br>28-23/22 प्रताप मार्केट, दिल्ली-6                                | श्री टेकचन्द जी<br>श्री सुदर्शनकुमार जी<br>श्री राजेन्द्रबाब्  | 518293          |                  |
| नेशनल सिल्क इन्डस्ट्रीज<br>11, अमृत मार्केट, सदर बाजार, दिव                           | श्री तोलाराम जी<br>ल्ली                                        | 513610          | 527014           |
| प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज<br>52, रामामार्ग, नजफगढ, दिल्ली                                 | श्री ओमप्रकाश जी                                               | 588209          |                  |
| प्रेम ट्रेडिंग कम्पनी, गली प्रेस वाली,<br>सदर वाजार, दिल्ली                           | श्री प्रेमचन्द जैन                                             |                 | 525357           |
| भोलाराम रिखबदास जैन<br>सदर बाजार, दिल्ली                                              | श्री वीरकुमार जी                                               | 515313          | 665353           |
| भोलाराम रंगूलाल जैन<br>सदर बाजार, दिल्ली                                              | श्री अशोककुमार जी                                              | 513859          | 512621           |
| भोलाराम रगूलाल जैन<br>मिर्ची गली बम्बई-2                                              | श्री जयकुमार जी                                                | 324949          |                  |
| श्री मदनगोपाल जी 1358<br>कृष्णा गली गुलियान, दिल्ली                                   | श्री मदनगोपाल जी                                               | 42669           |                  |
| मंगलदास विशम्बरदास, वस्ती<br>हरफूलसिंह सदर थाना रोड,<br>दिल्ली                        | श्री शिवनाथमल जी<br>श्री विशम्बरलाल जी<br>श्री बाबूलाल, मोहनला | ल जी            | 511972           |
| रिखबदास जैन एण्ड सन्स<br>सदर वाजार, दिल्ली                                            | श्री पवनकुमार जी<br>श्री शशीकुमार जी                           | 511120          | 569293           |
| वी के इन्द्रा होजरी इन्डस्ट्रीज<br>बिड़ला मिल के सामने, सब्जी मण्डी<br>घंटाघर, दिल्ली | श्री वीरकमार जी                                                | 2 <b>2</b> 2772 | 566254           |

}

श्री रमेशकुमार जी

नारायण मार्केट सदर बाजार,

दिल्ली